#### COLLECTION OF HINDU LAW TEXTS

No. 25 (3)

## Śrî VAIDYANÂTHA DĪKSHITA'S

# **SMRTIMUKTĀ PHALAM**

PART III

**ÂŚAUCHA KÂNDAM** 

#### EDITED BY

J. R. GHARPURE, B. A., LL. B. (Honours-in-Law), incipal Law College, Poona; Fellow of the University of Bombay; Senior Advocate, Federal Court of India.

BOMBAY.

First Edition

( All Rights Reserved. )

Printed at the Aryabhushan Press, 915/1 Bhamburda Peth,
Poona City, by Mr. V. H. Barve and
Published by Mr. V. J. Gharpure, B. A., LL. B. at the Office
of the Collection of Hindu Law Texts,
Angrewadi, Girgaum, Back Road, Bombay 4.

## धर्म शास्त्र प्रन्थमा ला.

[ ग्रन्थाङ्कः २५ (३) ]

श्री

### वैद्यनाथदीक्षितीय

# **५- तिमुक्ताफलम्**

( तृतीयः खण्डः )

# आशोचकाण्डम्

### जगन्नाथ रघनाथ घारपुरे,

बी. ए., एलएल्, बी.,

पुण्यपत्तनस्थव्यवहारशालाया आचार्यः, मुम्बईविश्वविद्यालयसदस्यः भारतसङ्घन्यायसभासदस्यः इत्यनेन संशोधितं, भुद्रापितं, प्रकाशितं च ।

प्रथमावृत्तिः

शाकाब्दाः १८६० ] [ क्रिस्ताब्दाः १९३९,

( सर्वेऽधिकाराः स्वायत्तीक्कताः )

पुण्यपत्तने ' आर्यभूषण ' मुद्रणालये ' विव्वल हरी बर्वे ' इत्यनेन मुद्रितः, मोहमय्यां ' विश्वनाथ जगन्नाथ घारपुरे, ' इत्यनेन प्रकाशितश्च ।

# श्री वैद्यनाथदीक्षितीयस्मृतिमुक्ताफलस्थ-आशोचकाण्ड विषयानुक्रमणिका

| विषयः                           |       |       | पृष्ठम्                                                        | विषयः                                          |       | пат            |
|---------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|
| आशोचशब्दार्थः                   | •••   | •••   |                                                                | अनुलोमप्रतिलोमाशौचम्                           | • • • | पृष्ठम्<br>४९५ |
| स्मृतिचंद्रिकोकः                | •••   | •••   | "                                                              | समानोदकाशीचम्                                  | •••   |                |
| भट्टाचार्योक्तः                 | •••   | • • • | "                                                              | सपिण्डाशौचम                                    | •••   |                |
| विज्ञानेश्वरोक्तः               | •••   | •••   |                                                                | स्त्रीषु सापिण्ड्यम्                           |       |                |
| आशौचद्वैविध्यं                  | •••   | •••   | "                                                              | जननाशौचम्                                      | •••   | ४९९            |
| आशौचे सन्ध्योपासनम्             |       | •••   | "                                                              | मातापित्रोः                                    | •••   | 400            |
| " त्याज्यकर्माणि                |       | • • • | ४७८                                                            | स्तिकायाः                                      | •••   | 408            |
| ,, पंचयज्ञाद <u>ि</u>           | •••   |       | ४७९                                                            | आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः                    | •••   |                |
| ,, अभक्ष्याणि                   | •••   |       | 860                                                            | दशाहान्तर्गतशिशुमरणाशौचम्                      |       |                |
| पुत्रजन्मनि दानादि              | •••   |       | ))                                                             | सूतकां याशों चेषु तारतम्यम्                    | •••   | ५०३            |
| ु<br>अनेकविधाशौचम्              | •••   | • • • |                                                                |                                                | •••   | 408            |
| श्राद्धादिमध्ये अघसंभवे         |       |       |                                                                | मृतजात<br>नाभिच्छेदोत्तरमृतौ                   | •••   | ५०५            |
| देवताप्रतिष्ठादिमध्ये ,,        |       | •••   | "<br>४८२                                                       | दशाहोपरितनशिशुमरणे                             | •••   | ५०६            |
| विवाहमध्ये "                    |       | •••   |                                                                | सननादिसंस्कारभेदेनाशौचभेदः                     |       | 400            |
| सद्यःशौचानि                     | • • • | •••   | ४८४                                                            | जनद्विवर्षे                                    | •••   | "              |
| भृगुपातादिना मृतौ               | •••   | •••   | ४८५                                                            | खननप्रभृत्याशौचम्                              | •••   | 408            |
| आशोचिनां ग्रहणस्नानां           |       | •••   | -                                                              |                                                | •••   | "              |
| जामातृदौहित्रभागिनेयावि         |       | •••   | "                                                              | 0 %                                            | •••   |                |
|                                 |       | •••   | "<br>४८६                                                       | अनुपनीतमरणाशीच<br>नामकरणादिनिबन्धनशौचकमः       | •••   | 488            |
| युद्धमरणादों                    | • • • | •••   | ४८७                                                            | नानकरणादानबन्यनशाचकमः<br>सननादिसंस्कारव्यवस्था | • • • | <b>)</b> )     |
| बुद्धिपूर्वमरण <u>े</u>         | • • • | •••   | İ                                                              |                                                |       | ५१२            |
| पापकर्मणाः मृतौ                 | •••   | • • • | "<br>% </td <td>लौकिकेष्वनादेयाग्रयः</td> <td></td> <td>"</td> | लौकिकेष्वनादेयाग्रयः                           |       | "              |
| <u> </u>                        | • • • | •••   | 1                                                              | त्रिवत्सरादृर्ध्वम्                            |       | ५१३            |
| दुर्मृतौ प्रायश्चित्तं संस्कारः | ···   | •••   | ४८९<br>४९०                                                     | बालमरणे नारायणबलिः                             |       | 488            |
| गर्भस्रावादिनिमित्ताशौचम        |       |       |                                                                | कन्यामरणाशौचम्                                 |       | 484            |
| गर्भनाशत्रीविध्ये आशौर्चा       | •     |       | ४९१                                                            | ऊनद्विवर्षाया ऊढायाः                           | •••   | ५१६            |
|                                 |       |       | ४९२                                                            | स्वगृहे पुत्रीप्रसवादिनिमित्ताशौचम्            | •••   | "              |
| <u> </u>                        | •••   |       | ४९३                                                            | पितृगृहे कन्यामृतौ                             | •••   | ५१७            |
|                                 | •••   | •••   | ४९४                                                            | उपनीताशौचम्                                    | •••   | ५१८            |
| वर्णविशेषाशौचम्                 | • • • | •••   | 22                                                             | कृतसमावर्त <b>नस्या</b> शौचम्                  | •••   | ५१९            |
|                                 |       |       |                                                                |                                                |       |                |

|                                       |         | ^                                 |       |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| विषयः                                 | पृष्ठम् | विषय:                             |       | पृष्ठम्    |
| अनौरसपुत्रजननाद्याशौचम्               | ५२०     | मातापित्रोः                       | •••   | ५३६        |
| भिन्नपितृकसोदराणाम्                   | ५२१     | गौणमावृमरणे                       | •••   | "          |
| दत्तविषये                             | ५२२     | प्रोषितभ्रातृमरणे                 | •••   | "          |
| देशांतरविषये                          | ५२३     | पुनःसंस्≆ारे विशेषः               | •••   | "          |
| देशान्तरम्                            | "       | अस्थ्यभावे                        | •••   | पृ३७       |
| महानद्यः                              | "       | आहिताग्नेः                        | •••   | ५३८        |
| मातापित्रोः                           | ५२४     | अनिश्चमतः                         | •••   | ५३९        |
| विवाहितस्त्रीविषये पित्राद्याशौचम्    | "       | रात्री जन्ममृतिसंभवे दिननिर्णयः   | •••   | <b>7</b> 7 |
| दौहित्रमातामहाचार्यमातृष्वस्रादिविषये | "       | संपर्काशौचम                       | •••   | 480        |
| मातामहादीनाम्                         | ५२५     | अन्तः शवे ग्रामे                  | •••   | 488        |
| पक्षिण्याशौचम्                        | ५२६     | अनुगमनाशौचम                       | • • • | "          |
| पक्षिणीजुष:                           | ५२७     | पुनःस्नानम्                       | •••   | ५४२        |
| भिन्नमातृस्वस्नादिनिषये               | ५२८     | रोदने स्नानम्                     |       | ५४३        |
| उपाध्यायाचार्यादीनाम्                 | ५२९     | असपिंडस्वजातीयप्रेतानिर्हरणे      | •••   | 488        |
| अनेकाशौचसन्निपाते                     | ५३०     | समानोदकप्रेतवहनादौ                | 488   | ,५४५       |
| म्नावाशौचमृताशौचसंपाते                | ५३१     | अर्थलोभेन सवर्णशववहनादौ           | •••   | ५४५        |
| मातापित्रोर्मरणे जननाशौचे             | ५३२     | अनाथबाह्मणवहनादौ                  | •••   | ५४६        |
| अज्ञातिदाहाशौचम्                      | ५३३     | बंधुमित्ररहितब्राह्मणवहनस्पर्शनदह | नादौ  | ५४७        |
| असन्निहितदेशभवसपिण्डमरणाशौंचम्        | ५३४     | अबुद्धिपूर्वविषये                 | •••   | "          |
| अतिक्रान्ताशौचम्                      | ,,      | अभिवादनस्य निषेधः                 | •••   | "          |
| भर्तृमरणे                             | ५३५     | शावाशौचिनां नियमविशेषः            | •••   | "          |

# स्मृातमुक्ताफलम् ।

## आशौचकाण्डम् ३

श्रीगणेशाय नमः । अथाशौचप्रकरणम् । तत्र शंखः-

"दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च। प्रेतकर्माक्रिया यज्ञमाशौचे विनिवर्त्तयेत्"॥ इति । आशौचशब्दार्थः स्यृतिचंद्रिकायामभिहितः—-" सपिंडादिजनने मरणे वा सति यदप्रायत्यं दानादिकर्म स्वयोग्यतापादकं पापविशेषात्मकं वा तदाशौचशब्देन बोध्यते " इति । तथा भट्टाचार्यः--- पापक्षयो हि शुद्धिः कर्मयोग्यत्वमेव वा " इति । शुद्धिपदार्थं ब्रुवद्भिस्तिद्धि- ५ परीतस्य जननमरणनिमित्तपापविशेषस्य दानादिधर्मानुष्ठानायोग्यत्वस्य वा मतभेदेनाशौचशब्दााभे-धेयत्वं ज्ञापितम् । **विज्ञानेश्वरोऽपि** (प्रा. ए. १६१ पं. ५-७)-"आशौचशब्देन काल: स्नानाप-नोबः पिंडोद्कद्रानाविधेरध्ययनादिपर्युदासस्य निभित्तभूतः पुरुषगतः कश्चनातिशयः प्रतिपाद्यते " इति । कालापनोधमंतः शवनिमित्तयामाधाशौचं स्नानापनोधं, ज्ञायमानसंबंधवंधुमरणाध्यं काल-स्नानाभ्यामपनोधं सापेंडादिजननमरणाशौचम् इत्यर्थः । संग्रहेऽपि---" निमित्तं पिण्डदानादेः पुरुषस्थमशुद्धिकृत् । कालस्नानापनोथं यत् तदाशौचिमितीर्यते "॥ इति ।

आशौचं द्विवियं कमीनधिकारलक्षणं अस्पृशत्वलक्षणं च।

"अशोचे वर्जयेत्कर्म नित्यनैमित्तिकादिकम्। आशोचिभिस्तथा स्पर्श स्पृष्ट्या स्नानेन शुध्यति"॥ इति स्वतेः। आशोचे सन्ध्योपासनम् ।

तथा च कर्माधिकारपरिपन्थित्वादाशौचस्य संध्याबुपासनस्यापि निवृत्तिप्राप्तावपवादमाह १५ पराशरः ( ३।३ )—" उपासने च विप्राणामंगर्शुंद्धिस्तु जायते ।

" ब्रह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशनः । संपर्कं चेन्न कुर्वति न तेषां सूतकं भवेत्"॥ (२।२५) इति । उपासनं संध्यावंदनं तास्मिन्प्रसक्ते तात्कालिकशुद्धिभविति । विप्रयहणं क्षात्रियादीनामुपलक्षणम् । ब्रह्मचारी उपकुर्वाणो नैष्टिकश्च । येषां गृहे अग्निहोत्रमनुष्टीयते तेषामग्निहोत्रानुष्ठानकाले नास्त्याशीचं यदि ते आशौचिभिः संसर्ग न कुर्युरित्यर्थः ।

२०

२५

अत्र मरीचि:--" सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते "॥

कात्यायन्य-"सूतके प्रेतके च संध्योपासनादिनित्यकर्माणि स्वाध्यायदानप्रतिग्रहांश्च वर्जयेत्" इति॥ स्मृत्यंतरेऽपि-

" राष्ट्रक्षोभे नृपाक्षिते रोगार्त्ते शावसूतके । संध्यावंदनविच्छित्तर्न दोषाय कदाचन "॥ इति। विष्णुपराणेऽपि--

" सर्वकालमुपस्थानं संध्ययोः पार्थिवेष्यते । अन्यत्र सूतकाशौचविश्रमातुरभीतितः"॥इति । जाबालि:-

" संध्या पंचमहायज्ञान् नैत्यिकं स्मृतिकर्म च । तन्मध्ये हापयेदेतमाशौचांते पुन: क्रिया "॥ इति ।

१ क्षगक-मशुद्धः पुनरेवस ।

नैत्यिकं नित्यश्राद्धम् । स्मृतिकर्म स्मृत्युक्तकर्म देवतार्चनादिकम् । तन्मध्ये आशौचमध्ये । हापयेत् त्यजेदित्यर्थः । आशौचे संध्याकर्मनिषेधप्रतिपादकानि मरीच्यादिवचनानि वाचनिकमंत्रप्रयोग-निषेधाभिप्रायाणि । यदाह पुलस्त्यः—

" संध्यामिष्टिं चर्र होमं यावजीवं समाचरेत् । न त्यजेत्सूतके वाऽपि त्यजन्गच्छेदधो द्विजः ॥ ५ " सूतके मृतके चैव संध्याकर्म समाचरेत् । मनसोच्चारयेन्मंत्रान्प्राणायाममृते द्विजः "॥ इति । प्राणायामव्यतिरिक्तमंत्रान्मनसोच्चारयेत् । प्राणायाममंत्रांस्तु मनसाऽपि नोच्चारयेत् । अमंत्रकमेव प्राणायामं कुर्यादिति यावत् ।

" सूतके मृतके कुर्यात्प्राणायामममंत्रकम् । मनसोचारयेन्मंत्रान्मार्जनादिषु कर्मसु " ॥ इति स्मरणात् । मनसोच्चारयेन्मंत्रानित्येतदंजिरुप्रक्षेपव्यतिरिक्तविषयम् । यथाह पैठीनिसः— " सूतके १० साविज्यांजिर्हि प्रक्षिप्य प्रदक्षिणीकृत्य सूर्य ध्यायन्नमस्कुर्यात् " इति । संध्याविधावुक्तसावित्री-मंत्रस्येह पुनर्वचनं मनसोच्चारणिनवृत्त्यर्थम् । तेन सावित्रीमंत्रस्योचारणं वाचा कर्तव्यमिति चंद्रिकायाम् ( पृ. १४० पं. १-१२ ) । द्यासोऽपि—

" प्रक्षिपेत्सूतके त्वर्घ्यं गायत्रीं तु समुच्चरन् । दत्वा प्रदक्षिणं कुर्यात्सूर्यं ध्यायेत् द्विजोत्तमः ॥ " दशकृत्वस्तु गायत्रीं मनसैवाज्ञाचिः स्मरेत् " ॥ इति ।

१५ आश्वलायनः—"आपन्नश्चाजुर्चिः काले तिष्ठन्नपि जपेद् द्रा " इति ।

आशोचे त्याज्यकर्माणि । त्याज्यानि कर्माण्याह विष्णुरिप (५२।५-८)—" आशोचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवर्तते । नाशोचे कस्यचिद्शनमश्रीयात् । ब्राह्मणादीनाभाशोचे यस्त-दाद्नमश्राति तस्य तावदाशोचं यावत्तेषामाशोचव्यपगमः। आशोचव्यपगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात्" इति । प्रायश्चित्तं चांद्रायणम् । तच्च भोजनप्रकरणेऽभिहितम् ।

२० होमश्चात्र वैश्वदेवोऽभिप्रेतः। " विप्रो दशाहमासीत वेश्वदेवविवर्जितः" इति संवर्तेन विशेषतोऽ-भिधानात्। वेश्वदेवाभिप्रायेण मार्कडयोऽपि—" दशाहं बाह्मणस्तिष्ठेद्दानहोमादिवर्जितः" इति। मनुरपि—

" उभयत्र दशाहानि बलस्यान्नं न भुज्यते । दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते " ॥ **स्मृत्यंतरे** च—

२५ "अशोचे तु दशाहान्तं न कुर्योद्देवतार्चनम्। न कुर्यात्पितृकार्याणि दानं होमं जपं तथा"॥ इति । जपिमिति सामान्योक्तेः सर्वमंत्रजपनिषेधः। आपस्तंबोऽपि (१।११।२१।४)— दैवताभिधानं चाप्रयतः" इति । ध्याने तु न दोषः। न ह्यस्ति मनस उपघातः। 'अंतरेण मलवद्दासिनीं सूतिकां शवस्पृष्टिं च' इति श्रुतेः। न च होम इति सामान्योक्तिबलाद्मिहोत्रोपासनादिकमपि निवर्तनीयमिति वाच्यम्। यत आह याज्ञवल्कयः (प्रा. १७) "वैतानौपासनाः कार्याः कियाश्च श्रुति-३० चोदिताः " इति । वैताना गार्हपत्याद्यमिसाध्या " यावज्जीवममिहोत्रं जुहोति । यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत " इत्यादिश्रुतिचोदिताः । तथा एकामिसाध्या औपासनाः कार्याः। अमिलः—

"अग्निहोत्रे तु होमार्थे शुद्धिस्तात्कालिकी स्मृता। पंचयज्ञान कुर्वीत अशुद्धः पुनरेव सः " ॥

4

#### वैय्याघ्रपादः—

"स्मार्त्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्रसूतके।श्रोतिकर्मणि तत्कालस्नातः शुद्धिमवाप्नुयात् "॥ इति । शंखः—" अग्निहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनान्तं तत्कालं शौचम् " । इति । कण्वः— "अग्निहोत्रहवं कुर्यादन्याभावे स्वयं द्विजः। कुर्यात्स्नात्वाऽर्द्रवासास्तु तस्मात्कालादृतेऽशुचिः"॥ इति ।

मनुः—
"दर्श च पौर्णमासं च कर्म बैतानिकं च यत् । सूतकेऽपि त्यजन्मोंहात्प्रायश्चित्तीयते हि सः "॥ इति । अत्र चंद्रिकायाम्—"श्रौतानामप्यमिहोत्रादिनां प्रथमारंभात्प्रागाहाौचे त्याग एव । प्रतिप्रसव-विधीनां प्रथमारंभोत्तरकालानुष्ठेयामिहोत्रादिविषयत्वात् " इति । दर्शपूर्णमासयोरनुष्ठानप्रतिपादन- अधागमात्प्रागारब्धविषयं तथेव शिष्टाचारादिति केचित् । जात्कार्णः—

" सूतके तु समुत्पन्ने स्मार्त्त कर्म कथं भवेत् । पिंडयज्ञं चर्रं होममसगोत्रेण कारयेत् "॥ इति । १० पिंडयज्ञः पिंडपितृयज्ञः। चरुः पार्वणस्थालीपाकः। होमः औपासनहोमः। एतान् अघागमात्प्राग्घोमार्थं संकल्पितैर्द्वव्येः तद्भावे अघरहितश्रोत्रियगृहादाहृतैराज्ञोचरिहतेन कारयेदित्यर्थः। बृहस्पितरिपि— " सूतके मृतके चैव अशक्तों श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमित्ते तु हावयेन्न तु हापयेत् "॥ इति । न हापयेत् न त्यजेदित्यर्थः। जाबालिः—

"वैतानाग्नौ स्वयं कुर्यात्कर्मत्यागो न विचते । शालाग्नौ केवलो होमः कार्य एवान्यगोत्रजेः" ॥ इति । <sup>१५</sup> स्मृतिरत्ने —

" सूतके होमवत्कर्म तद्दन्येनेव कारयेत् । अग्निहोत्रं स्वयं कुर्यात्स्नात्वेव नियमोद्तितम् "॥ इति । अनेनेवाभिप्रायेण पेठीनसिरपि—" नित्यानि तु निवर्तेरन्वेतानवर्ज शालाग्नो चेके " इति । संवर्तः—

"पंचयज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृतिजन्मनोः । हावयेदन्यगोत्रेण नित्यहोममतंद्रितः "॥ इति । <sup>२०</sup> **स्मृतिरत्ने**—

" नित्यं नैभित्तिकं कुर्यात्काम्यकर्म न किंचन । आधानं पुनराधानं पज्ञुः सौत्रामणी तथा ॥

" चातुर्मास्यानि सोमश्च तथैवाग्रयणिकया । अकाम्यत्वेऽप्यनैतेषां सूतकादावनुष्ठितिः " ॥ संग्रहे—

"शावे च सूतकेऽघाख्ये कर्मणां त्याग इष्यते । द्रव्याण्यपि प्रदुष्यन्ति स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ १५ " अस्पृष्टानां च भाण्डानां द्शाहे शुद्धिरिष्यते । द्रव्याणां चिप संस्पर्शे विना मांसं समुत्मुजेत् ॥ " साध्यं कर्माग्निहोत्रं च प्रेतकार्याणि चाण्ठुतः । कुर्यादन्येन होमं तु कारयेन्नान्यदाचरेत् "॥ इति । स्मृत्यर्थसारे—"जाताशोचे मृताशोचे त्रेताग्निसाध्याग्निहोत्रदर्शपूर्णमासाद्या नित्या नैमित्तिकाः कियाः कार्यः । औपासनाग्निसाध्यास्तु सायंप्रातहींमपार्वणस्थाठीपाकाद्या नित्यनेमित्तिका हावनीयाः सर्वथा न त्यक्तव्याः । यजमानः स्नात्वाऽऽचम्य उद्देशत्यागं कुर्यात्सर्वं काम्यं वर्ज्यं दानप्रतिग्रहः २ • पंचमहायज्ञनित्यश्चाद्धस्वाध्यायादीनां स्मार्तानां त्याग एव नित्यस्नानशोचाचमनभोजनित्यमा-स्पृश्यस्पर्शस्नानं च कुर्योदेव " । तथा च कण्वः—

" शौचमाचमनं स्नानं नियमं भोजनादिषु । अस्पृश्यस्पर्शनस्नानं कुर्यादाशौचवान् द्विजः "॥ स्तकान्नभोजने स्वकुल्यानां न दोषः । अन्येषां दातृभोक्त्रोरन्यतरेण ज्ञाते दोष उभाभ्यामपरिज्ञाने न दोषः । तथा च षद्गित्रंशन्मते—

क-न्नीहात्, खग-त्यजेन्मोहात् ।

- " उभाभ्यामपरिज्ञातमाशौंचं नैव दोषकृत्। एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुर्दोषमुपावहेत् " ॥ इति । "द्रव्याणि स्वामिसंबद्धात्तद्ये त्वशुचीनि वे । स्वामिशुध्येव शुध्यंति वारिणा प्रोक्षितान्यपि"॥ इति स्मृत्या स्वामिसंवंधद्वारा दुष्टत्वेन सर्वद्रव्याणां प्रतिग्रहनिषेधे प्राप्ते केषुचिद्ग्वयेष्वनुग्रहमाह मरीचिः—
- ५ " तर्रोषधाजिने चैव प्रध्यमूरुफलेषु च । शाककाष्ट्रवणेष्वप्तु द्धिसिर्पिःपयःसु च ॥ " तिरुषधाजिने चैव प्रकापके स्वयं गृहः । पण्येषु चैव सर्वेषु नाशौचं मृतसूतके "॥ इति । पक्कं भक्ष्यजातमपूपादि । अपकं तंडुलादि । पकान्ने दोषस्मरणात् । तथा चांगिराः—
  - " अन्नसत्रप्रवृत्तानामाममन्नमगर्हितम् । भुक्त्वा पकान्नभेतेषां त्रिरात्रे तु पयः पिबेत् ॥
- " नाद्याच्छूदस्य पकान्नं विद्वानाशौचिनोऽपि च । आददीताममेवास्मादृत्रत्तावेकरात्रिकम् " ॥ इति ।
- अन्नसत्ररतादेवामं ग्राह्मम् । आपदि तु अन्यस्माद्प्याशोचिनः दिनमात्रपर्याप्ततं हुलादि ग्राह्मम् ।
   पकान्नं तु सर्वथा न ग्राह्ममित्यर्थः । अपकृतं हुलादिवत् पक्रापूपाचिप अन्नसत्ररतादेव ग्राह्ममित्युक्तं संग्रहे—
  - " भक्ष्यजातं तथा पक्रमपकं तंडुठा।दिकम् । अन्नसत्ररतस्येव ग्राह्यमित्यंगिरा मुनिः " ॥ इति । तत्रेव---
- १५ " दिधि क्षीरं घृतं शाकं पैंदु पुष्पं तिलोषधम् । काष्ठं मूलं फलं मांसं मधु कृपाम्बु चाजिनम् । " पण्यान्यघेऽपि गृह्णीयात्स्वयं तु स्वाम्यनुज्ञया "॥ पटु लवणम् । अंगिराः—
  - " यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं कूपवापीषु यज्जलम् । अभोज्यादिप तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ॥
  - " आमं मांसं मधु घृतं दिधि क्षीरमधोषधम् । गुँडं तक्रं तथोदश्चिद्भोज्यान्येतानि नित्यशः॥
  - " तदहर्मात्रवृत्त्यर्थमामं बाह्यं सदापदि । आमं पूयित संस्कारैः सम्यक् तेभ्यः प्रतीप्सितम् ॥
- २० "तस्मादामं यहीतव्यमन्नं सूतमृतांतरे"। इति । दक्षः (६।१९)—
  - " स्वस्थकाले त्विदं सर्व सूँतकं समुदाहृतम्। आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम् "॥ याज्ञवल्क्यः ( प्र. ४१ )—
  - " आपद्गतः प्रगृह्णन्यो भुंजानो वा यतस्ततः। न लिप्येतेनसा विष्रो ज्वलनार्कसमो हि सः " ॥ विज्ञानेश्वरीये—
- २५ " सूतके मृतके चापि दुर्भिक्षे <sup>अ</sup>भिक्षितं द्विजैः । उपप्रवे च देशस्य तेषामत्येन निष्कृतिः " ॥ इति । चंद्रिकायाम्—
  - "दाने विशिष्ट आर्त्तस्य व्याधिना शुचितोच्यते। अनिच्छतोऽपि यो वस्तु दातुं हेमादि वा≋छति"॥ इति। ब्राह्मे—"अकालमृत्योः शांत्यर्थ महादाने च रोगिणाम्"॥ इति। अशोचं न विद्यत इत्युनुवर्त्तते। संग्रहे—" न देयं न प्रतिग्राह्ममघे देयं सदापदि" इति।
- ३० **पुत्रजन्मिन दानम्** । पुत्रजन्मिन दानमाह पराश्तरः ( १२।२२)---
  - " सलयज्ञे विवाहे च संक्रांतौ ग्रहणे मृतौ । पुत्रजाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम् । " शर्वर्यी दानमस्तीति नान्यत्र तु विधीयते " ॥ वृद्धमनुरिप—
  - "जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात्प्रतिग्रहम्। हिरण्यधान्यगोवासितलान्नगुडसिर्पेषाम्"॥ इति। गोतमोऽपि—" प्राङ्नाभिवर्धनात्पुण्यं तदहरित्येके " इति।

**१ क्ष**-पुट । २ **क्ष**-शुक्रं । ३ क्ष-भूतकं; अशोचें । ४ **ख**-मिक्षितं । ५ क्ष-होमादि ।

#### आशौचदीपिकायाम्-

" दाने सुतोदये शुद्धिर्द्धिनाड्यों पितृसंनिधों । अहोरात्रं तु दूरस्थे पितर्यल्पं गते त्वहः "॥ इति । एतच जातकर्भप्रकरणे सविस्तरं प्रतिपादितम् ( ए. ७९–८० ) ।

अनेकविधाशौचम् । अनेकविधमाशौचमाह दक्षः (६।२)--

" सद्यःशौचं तथेकाहरूच्यहश्च चतुरस्तथा । षड्दशद्दादशाहाश्च पक्षो मासस्तथैव च ॥

"मरणांतं तथा चान्यत्पक्षाश्च दश सूतके" ॥ इति । दशपक्षा इत्युपळक्षणम् ।

" गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम् " इत्यादिनः पंचाहादिपक्षाणामपि स्मरणात् । स्रयःशोचम् । तत्र सयःशौचमाह याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २८–२९ )—

" क्रत्विजां दीक्षितानां च याज्ञिकं कर्म कुर्वताम् । सत्रिवतिब्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥ " दाने विवाहे यज्ञे च संबामे देशविष्ठवे । आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते "॥ इति । १० सद्यःशौचं नाम स्नानांतमधम् ।

"सद्यःशाँचे तु तावत्स्यादाशाँचं संस्थितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वति सचैठं बांधवा बहिः"॥ इत्यंगिरःस्मरणात्। अत्र ऋत्विक्शब्दो **मलु**ना विवृतः ( २।१४२ )——

"अग्न्याधेयं पाकयज्ञमिष्टिशेमिदिकान्मस्तान्। यः करोति वृतो यस्य स तस्यित्विगिहोच्यते"॥ वृतो वरणेन संस्कृत इत्यर्थः। स च वरणजन्यसंस्कारोऽग्न्याधेयादौ प्रवरणप्रभृतिप्रयोगपिसमाप्ति- १५ पर्यतमनुवर्त्तत इति तद्नुवृत्तिपर्यतमृत्विजां दीर्घकालाशौचमध्येऽपि " सद्यःशौचं विधीयते " इति संबंधः। दिक्षणीयादिना संस्कृता दीक्षिताः। तेषां याज्ञिकं यज्ञे भवं कर्म कुर्वतां सद्यःशौचम् । अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १८५ पं. १९)—" दीक्षितस्य ' वैतानौपासनाः कार्या ' इत्यनेन सिद्धेऽपि पुनर्वचनं सद्यःस्नानविशुध्यर्थम् " इति । सत्रिवतिदातृशब्दानामर्थाः संग्रहकारेण दर्शिताः— " सत्री गृहीतिनयमो यज्ञे दाने च दीक्षितः। चांद्रायणायनुष्ठाता वती तु ब्रह्मचार्यपि॥ २० "श्राद्धे गृहीतसंकल्पो वती भोक्ता च कीर्तितः।दाता नित्यान्नदाता च वानप्रस्थश्च कीर्तितः"॥ इति । दाने सततान्नदाने गृहीतिनयमः कृतसंकल्पः। यज्ञे दीक्षितः सत्रीत्यनेनोकः। ब्रह्मविद्यतिः। दाने पूर्वसंकल्पितद्रव्यदाने विवाहे कृतकौतुकबंधने सद्यःशौचिमित्यर्थः। अंगिराः—

<sup>(()</sup> जनने मरणे चैव त्रिष्वाशींचं न विद्यते । यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथैव च ॥

" ऋत्विजां यजमानानां परिकर्मादि कुर्वताम् " । यज्ञः सोमयागादिर्वैदिकः । देवयागो मातृकादि- २५ देवत्यो लौकिको यागः । बृहस्पतिः—

" नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाशौचं सूतके प्रोक्तं शावे वाऽपि तथैव च"॥इति। चंद्रिकायाम् " यद्यपि नाशौचमिति सामान्यशब्दात्सद्यःशौचस्याप्यपवादः प्रतिभाति तथापि स्मृत्यंतरातिशोधार्थं तद्यतिरिक्तस्याशौचस्यापवाद् इत्यवगंतव्यम् " ॥ इति । पेटीनसिः—

" विवाहकाले यज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्माणि । न तत्र सूतकं तद्दत्कर्म यज्ञादि कारयेत् "॥ श्राद्धादिमध्ये अपसंभवे । चंद्रिकायाम—

" अथ देवप्रतिष्ठायां गणयागादिकर्मणि । श्राद्धादौ पितृयज्ञे च कन्यादाने च नो भवेत् ॥

" विवाहे कन्यकायाश्च लाजहोमादिकर्माण " ॥ इति । विज्ञानेश्वरीये-

" नित्यमन्नप्रदस्यापि कुच्छ्रचांद्रायणादिषु । निर्वृत्ते कुच्छ्रहोमादौ बाह्मणादिषु भोजने ॥

३५

३०

- " गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित् " ॥ इति । षडशीतौ—
- " सूतकात्पाक्समारब्थमनेकाहं तु यद्भतम् । कायिकं कर्म कुर्वीत न तु दानार्चनं व्रतम् ॥
- " सूतकानंतरे त्विद्धि तत्कर्तव्यमतंद्रितै: " ॥ इति । विष्णुः ( २२।५२ )—" न देवप्रतिष्ठोत्सव-विवाहेषु न देशिविश्रमे नापद्यपि च कष्टायामाशोचं न व्यतिनां व्रते न सित्रणां सत्रे " इति । ५ दक्षः (६।५)—

"राजर्त्विग्दीक्षितानां च बाले देशांतरे तथा। यतीनां सत्रिणां चैव सद्यःशोचं विधीयते"॥ इति। चंद्रिकायाम्—

" नरेंद्रसत्रिव्रतिनां विवाहोपष्ट्रवादिषु । सद्यःशौचं समाख्यातं कांतारापदि संपति " ॥ संग्रहेऽपि—

"कुच्छ्रदेवोत्सवश्राद्धदानहोमतपोध्वरे । प्रारब्धे तत्प्रवृत्तानां संयःशौचमधागमे " ॥ इति ।
 अत्र स्नानं शावविषयम् । न तु प्रसवविषयम् । तत्र पितृब्यतिरिक्तानां स्नानस्याविधानात् ।
 अत्र प्रारंभशब्दार्थः स्मृत्यर्थसारे दिर्शितः—

" आरंभो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । नांदीमुखं विवाहादो श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ "निमंत्रितेषु विषेषु पारच्धे श्राद्धकर्मणि । पाकारंभात्परं कर्त्वृन् दातृन्भोकृंश्च न स्पृशेत्"॥ इति । १५ 'श्राद्धे पाकपरिक्रिया ' इति एतत्कुतपकालसंकल्पात्परमारच्थपाकक्रियाविषयम् । तत्पूर्वं सिद्धपाकविषयेऽपि **यमः**—

"पाकोपकल्पनादूर्ध्वं स्तके मृतकेऽपि वा। कारयेच्छ्राद्धमन्येन पकान्नं परिवेषयेत्"॥ इति। कारयेत्कुर्यादित्यर्थः। अत्र केचिदाहुः—"संकल्पात्पूर्वमघागमे प्रावक्षुप्तार्थेः संकल्पविधिना श्राद्ध-मन्येः कारयेत् " इति एतत्स्मृतिचंदिकादिविरोधादुपेक्ष्यम् । यत्तु—

- २० "ऋत्विगादिर्यदा कुर्याद्धोमं श्राद्धक्रियां क्वचित् । उपवीत्येव कुर्वीत कर्त्तुः स्याद्पसव्यकम् "॥ इति तिर्पेडिपतृयज्ञहोमाविषयं स्त्रीवालादिकर्तृकश्राद्धिवयाविषयं च । "अध्वर्युरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्य मेक्षण उपस्तीर्य " इत्यापस्तंबादिस्मरणात् । अत आज्ञोचेऽन्येन श्राद्धं न कारयितव्यम् । बाह्ये—
  - " तावद्गृहीतदीक्षस्य वैविद्यस्य महामखे । स्नानं त्ववभृथो यावत्तावत्तस्य न विद्यते ॥
- २५ " गृहीतमधुपर्कस्य यजमानस्य चिर्वजाम् । पश्चात्पतितमाशोचं न भवेदिति निश्चयः ॥
  - " दुर्वतां याज्ञियं कर्म याजकानां तथैव च । निमंत्रितेषु विष्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि ॥
  - " निमंत्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायनिरतस्य च । देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विधते क्वचित् "॥इति । अत्र चंद्रिकायाम्—" दीक्षितस्य यज्ञसंकल्पानंतरं ऋत्विजां मधुपर्कग्रहणानंतरमाितमाशौचं न विद्यते । संभृतसंभारस्य तु पूर्वक्षणेऽपि नाशौचम् । 'यज्ञार्थं बहुसंभारसंभृतस्यापि नो भवेत् '
- २॰ इति स्मृतेः । अयमर्थः । यज्ञार्थं संभुतसंभारस्य कल्पितसमस्तयज्ञसाधनपदार्थस्य अक्कतयाग-संकल्पस्यापि आशौचापगमादृष्वं वसंतांतर्गतकर्मकालासंभवे तस्मिन्वत्सरे करिष्यमाणयज्ञाति-क्रमविषये यज्ञसंकल्पात्पूर्वक्षणे शुद्धिर्भवति "॥ इति । यज्ञग्रहणं प्रतिष्ठादेरुपलक्षणार्थम् । अत एव विष्णुः (२२।५२)—" देवताप्रतिष्ठाविवाहयोः पुनः संभृतयोः " इति । एतदुक्तं भवति । यावति काले संभृतबहुसंभारधारणं कर्त्तुं शक्यते तावत्कालमध्ये प्रतिष्ठाविवाहांगभूतकालांतरं सत्र

३५ न रुभ्यते तद्विषये तत्संकल्पात्प्रागिष कर्त्तुराशौचं न भवति " इति ।

स्मृत्यंतरे—"यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि" ॥ इति । अत्र चंद्रिकायाम्— संभृतसंभार इति सर्वत्र संबध्यते । इदमपि विष्णुवचनसमानविषयम्। 'श्राद्धे संभृतसंभार' इत्येतत्तु पक्षद्रव्याभिप्रायम् । पक्षद्रव्योपकल्पनसंकल्पनसंकल्पयोर्मध्ये सूतके मृतके वा समुत्पन्ने अनंतरोक्त-स्यःशोचविधिवलात्तस्मिन्नेव काले श्राद्धं कर्तव्यम् । आमद्रव्योपकल्पनसंकल्पयोर्मध्ये सूतके मृतके वा जाते अमावास्यायामाशौचापगमादनन्तरं वा कर्तव्यम् ।

- " श्राद्धविद्ये समुत्पन्ने त्वन्तरा मृतसूतके । अमायां तु प्रकुर्वीत शुद्धावेके मनीषिणः ॥
- " देये पितॄणां श्राद्धे तु अंतरा मृतसूतके । आशौचानंतरं कार्य तन्मासीन्दुक्षयेऽपि वा ॥
- " कार्ये प्रत्याब्दिके श्रान्धे अंतरा मृतसूतके । आशौचानंतरं कार्यमिति वासिष्ठभाषितम् "॥ इति गोक्षिलवसिष्ठादिस्मरणात् । यत्तु स्मृत्यंतरे—
- " वर्षश्राद्धे तु संप्राप्ते पित्रोराशौचसंभवे । तदानीमशुचिनी स्यात्कुर्याच्ट्राद्धं मृतेऽहनि " ॥ इति । १० यद्**पि**—
- "मासिकान्याब्दिकं पित्रोरशुद्धोऽप्यौरसः सुतः। कुर्यादेव तिथिप्राप्तमिति शातातपोऽबवीत्"॥ इति तत्संकल्पितश्राद्धविषयम्। श्राद्धदिने पाके निर्वृत्ते कुतपकाले 'अय पार्वणविधानेन श्राद्धं करिष्ये' इत्यारंभात्परमागते आशौचे कर्ता कुर्यादेवेत्यर्थः। तथा चंद्रिकायाम्—
- " अद्य श्राद्धं करिष्य इति संकल्पात् परं तत्पूर्वक्षणे चारब्धे पाके कर्त्तुः शुद्धिः । अद्य श्राद्धं तत्र १५ भवता भोक्तव्यम् इति निमंत्रिते ओं तथेति प्रतिश्रुते निमंत्रितस्य निमंत्रणादूर्ध्वमाशौचे प्राप्ते तस्य शुद्धिः । निमंत्रणात्प्राग्विपस्याशोचे प्राप्ते पूर्वदिने निश्चितमपि परित्यज्य विप्रांतरमामंत्र्य श्राद्धं कर्तव्यमिति सद्यःशोचविधानाद्भोजनात् पूर्वं स्नात्वैव भुंजीत कर्तीपि स्नात्वैव कर्म कुर्यात् "। तथा विज्ञानेश्वरीये—
- " यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि । तथा चौठादिसंस्कारे सद्यःशौचं विधीयते " ॥ इति । २० स्मृत्यंतरे च---
- " आशौचं कर्ममध्ये तु शावं सूतकमेव वा । आपतेदादि सर्वेषां सद्यःशौचं विधीयते ॥ मातापित्रोश्च मरणे पुत्रस्य मरणे तथा "॥ इति ।
- एवं च श्राद्धे पाकसंकल्पाभ्यां पूर्वमघागमे आशौचानंतरिद्देने तदसंभवे अमायां वा कुर्यात् । पाकानंतरं संकल्पात् पूर्वपरं वा अघागमे तास्मिन्नेव काले कुर्यात् । द्वितीयवरणानंतरं भोक्तराशौचं २५ नास्ति । कुतपकालवरणात्पूर्वमघागमे अन्यं वरयेत् । ततः परमघागमे तमेव भोजयेत् । यत्तु—
- " भोजनक्षीं तु संभुक्ते विप्रैर्दातुरघागमः । यदा कचित्तदोच्छिष्टशेषं त्यक्त्वा समाहितः ॥ " आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो द्विजाः"॥ इति । एतत् श्राद्धव्यतिरिक्तविषयम् । यागमध्ये अघागमे अवभृथांतरमनुष्ठेयम् ।

विवाहमध्ये आशौचसंभवे । विवाहे नांदीमुखात्परमघागमे शेषहोमान्तस्य कर्मणा विवाहशब्द- ३० वाच्यत्वेन कर्मेक्याच्छेषहोमांतं साङ्गं कर्मानुष्ठेयम् । तथा च दृक्षः ( ६-१८ )—

- " यज्ञकाले विवाहेषु देवयागे च निष्कृतौ । हूयमाने तथैवाग्नौ नाशौचं न च सूतकम् " ॥ इति । विवाहेष्विति बहुवचनं शेषहोमांतकर्माभिप्रायम् । **ब्राह्मो**—
  - " विवाहकाले कन्याया लाजहोमादिकमीणि । प्रायश्चित्तपरस्यापि स्वाध्यायनिरतस्य च "॥

ŧ

सय:शौचिमिति प्रकृतम् । ठाजहोमादीत्यादिशब्देन शेषहोमांतं कर्मजातमुच्यते । स्वाध्यायोऽत्र वेदपारायणम् । तथा च वेदपारायणं प्रकृत्य **बोधायनः**—" प्रणवव्याहृतिपूर्वकं वेदादिमारभ्य सततमधीयीत नांतरा विरमेत् । व्याहरेद्दा नास्यांतरा जननमरणाशौचम् " ॥ इति । विवाहमध्ये पित्रोर्दम्पत्योर्मरणे स्मृत्यंतरे—

" उद्दाहांकुर आरब्धे मातापित्रोर्मृतिर्यदि । तत्काले सकलं कृत्वा शेषहोमं समाचरेत् ॥
" विवाहशेषमध्ये तु दंपत्योर्मरणं यदि । कर्मशेषं ततः कृत्वा पश्चाइहनमाचरेत् "॥ इति । शेषहोमांतं कर्म तदानीमेव परिसमाप्य दहनं कुर्यादित्यर्थः ।

#### दीक्षितस्य दीक्षामध्ये मातापितृमृतौ ।

दीक्षितस्य दीक्षामध्ये मातापितृमृतिविषये संस्कारमात्रं कृत्वा यज्ञं समापयेदित्याह वृद्धगाग्यः— १० " ज्येष्ठस्य तु क्रतोर्मध्ये मातापित्रोर्मृतिर्यदि । संस्कृत्य ज्ञालामागत्य यज्ञारोषं समापयेत् "॥ ज्ञांडिल्यः—

- " दीक्षितोऽप्येकपुत्रस्तु मातापुत्रोर्मृतियीदि । दीक्षारूपं निधायात्र संस्कुर्यान्नोदकाप्नतः ॥
- "संस्कृत्य शालामागत्य यज्ञशेषं समापयेत् । पावयेद्दर्भपुंजीलैर्दीक्षारूपं यथाविधि"॥ इति । पावयेत् । दीक्षाविध्युक्तमंत्रेरिति शेषः । एकपुत्र इति विशेषस्मरणात् पुत्रांतरसद्भावे तेनैव कारयेत् । १५ " ज्येष्ठस्य तु क्रतोर्मध्ये " इति स्मरणात् । ज्येष्ठेनैव कार्यमित्यपि प्रतीयते । अत्र यथाशिष्ठाचारं व्यवस्था । विवाहमध्ये अघागमे भोक्तादिनियमः षद्गित्रंशन्मते विशेष उक्तः—
  - " विवाहोत्सवयज्ञेषु अंतरा युत्तसूतके । परेरत्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः" ॥ परे: आहो।चरितेर्दातव्यं न त्वाशोचिजनैः । भोजनार्थं वृत्तेर्ब्राह्मणेर्भोक्तव्यं चेत्यर्थः । तत्रेव— "भुजानेषु तु विप्रेषु अंतरा युतसृतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्यृताः"॥ इति ।

#### २० संग्रहेऽपि—

- "श्राद्धोत्सवादो भुक्त्यंते पाकादो चावसंभवे। परैंदेयं च भोक्तव्यं न दोष इति निश्चयः"॥ इति। कतुरपि—
- "विवाहोत्सवयज्ञादिष्वंतरा मृतसृतके । शेषमन्नं परेंदेंयं दातृत् भोकृंश्व न स्पृशेत्"॥ इति । आशोचिजनैद्दिन्भोक्तृभांडादिस्पशें न कर्तव्य इत्यर्थः । तथा च विष्णुः—
- २५ "अस्पृष्टानां च भांडानां दशाहे शुद्धिरिष्यते । द्रव्याणां चाधिसंस्पर्शे विना मांसं समुत्सृजेत् ॥ " भुक्त्वा स्पृश्येस्तथाशोचिकेशकीटेश्च दृषितम् । कुशोद्वंबरवित्वार्थेः पनसांस्बुजपत्रकेः ॥
  - " रांखपुष्पीसुवर्चादिकाथं पीत्वा विशुध्यति " ॥ इति । आशोचिदर्शनं वर्ज्यमित्युक्तं विष्णुपुराणे ( २।१६–१२)—

" उद्क्यासूतिकाशौन्विमृताहारैश्च वीक्षिते । श्रान्द्दे सुरा न पितरो मुंजते पुरुषर्वभ "॥ इति । ३० अधागमात्माकुसंकित्पतद्वयाणां दोषासावः । विशेषमाह **वृहस्पतिः**—

" विवाहोत्सवयज्ञादिष्वंतरामृतसूतके । पूर्वसंकल्पितार्थेषु न दोषः परिकीर्तितः" ॥ इदं देवार्थं इदं ब्राह्मणार्थमित्यघागमात् प्रागेनोोईष्टपदार्थेष्वं नास्तीत्यर्थः । कत्रपि—" पूर्वसंकल्पितद्वव्यं दीयमानं न दुष्यति " इति । दक्षोऽपि ——

"यज्ञोत्सवे व्रते श्राद्धे सूतके समुपागते । पूर्वसंकल्पितार्थेषु न दोषः परिकीर्तितः"॥ इति । ३५ एतेन श्राद्धादो आरंभात्परमघसंभवे पूर्वसंकल्पितामद्रव्यदाने न दोषः।तद्र्थमेव पकस्य दाने च न दोषः।

રધ

यज्ञादौ प्रागुद्धिमामद्रव्यं परैः पाचियत्वा दातव्यम् । 'परैरन्नं दातव्यम् ' इति वचनात् । प्रारब्धे भोजने अवागमे दातुः सयःशुद्धिविधानेऽपि शेवमन्नं परैर्दैयमिति वचनात् अन्नं परेर्देयमिति सिद्धम् । भृगुपातादिना मृतौ पराहारः ( २।१२ )——

"भृगविग्निपरणे चैव देशांतरमृते तथा। बाले प्रेते च संन्यस्ते सद्यःशीचं विधीयते "॥ इति। भृगुः प्रपातः। अग्निः प्रसिद्धः। भृग्विग्निपरणं प्रमादादिना दुर्मरणमात्रोपलक्षणम्। तिन्निमित्तमरणे ५ सति तत्संविधनां सयःशौचम्। असिपेंडे च देशांतरमृते सद्यःशौचम्। बालोऽत्राक्कतनामा। तिस्मिन्मृते सित तत्संविधनां मरणिनिमित्तं सद्यःशौचिमित्यर्थः। जननिभित्तमस्त्येव।

" सूतिमध्ये मृते बाले न शावं सूतकं भवेत् " इति स्मृतेः ॥ मनुरिप ( পা৩৩ )—— " बाले देशांतरस्थे च पृथर्विपंडे तु संस्थिते । सवासा जरुमाप्लुत्य सय एव विशुध्यति "॥ इति । देशांतरस्थ इत्यसपिंडविशेषणम् ।

संन्यस्तादिषृतौ । संन्यस्ते मृते सति तत्सपिंडानां सयःशौचम् । अत्र टयासः---

" नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाशौचं कीर्तितं सद्भिः पतिते च तथा मृते" ॥ याज्ञवरुक्यः——

" देशांतरमृतिं श्रुत्वा क्वींबे वैसानसे यतौ । मृते स्नानेन शुध्यंति गर्भस्रावे च गोत्रिणः "॥ वैसानसाः वानप्रस्थाः । **संग्र**हेऽपि——

" आधोराश्रमिणोनीशे वर्णीकं त्वन्ययोर्धृतो । सयःशीचं ग्रहिण्येव सबोऽन्येषु सदा मिथः"॥ इति । आधोर्बद्मचिरिगृहस्थयोर्धृतो स्वस्वजात्युक्तमवं भवति । अन्ययोर्बानप्रस्थसंन्यासिनोर्धृतो सयःशौचम् । इत्येवं प्रकारेणाशौचं गृहिणि गृहस्थविषये । अन्येषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतिषु प्रस्परं सर्वदा सद्यः-शोचम् । गृहस्थवृतो ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतीनां, वान-प्रस्थवृतौ वानप्रस्थवतीनां, वातिवृतौ यतिब्रह्मचारिवानप्रस्थानां सिपिंडानां प्रस्परं सद्यः- २० शोचं भवतित्यर्थः ।

#### यत्तु **रुषृत्यंतरम्**---

" सर्वसंगिनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कीर्य नाशौचं नोदकिकया " ॥ इति तत्र नाशौचिमिति दृशाहायभिप्रायम्। स्नानमात्रमस्त्येव। सयःशौचस्य विहितत्वादिति चंदिकायाम्। विष्णः—

" दानादो ग्रहणे सद्यः पुत्रजन्मिन चापित् । निष्क्वतौ तीर्थयात्रायां वेदपारायणे वते ॥ "नामकर्मादिसुंस्कारे प्रारच्ये सय इब्यते"॥ नामकर्मादित्यादीशब्देन स्मशानांताः संस्कारा गृद्धांते । आशोचिना यहणस्नानविधिः । वृद्धवसिष्ठः

" मृते च सूतके चैव न दोवो राहुद्र्शने । तावदेव भवेच्छुद्धिर्यावन्मुक्तिनं दृश्यते" ॥ अंगिराः— " सर्वे वर्णाः सूतके च मृतके राहुद्र्शने । स्नात्वा श्राद्धं प्रकुर्वीरन् दानं शाठ्यविवर्जिताः"॥ इति । ३० जामातृदौहित्रभागिनेयादिमृतो संग्रहे—

" श्वश्रूह्वशुरतत्पुत्रयाज्याचार्यसुतार्त्वेजाम् । उपाध्यायस्य सद्यः स्यान्मृतौ तत्प्रतियोगिनाम्" ॥ इति । श्वश्र्वादिप्रतियोगिनां मृतौ हवश्र्वादिनां सद्यःशौचमित्यर्थः ।

#### वृद्धयाज्ञवल्क्यः---

" मित्रे जामातिर प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते । स्यारु च तत्सुते वाऽपि सैवःस्नानेन शुध्यति "॥ ३५ ६२ मित्रविषये सग्रःशोचमसन्निधो । सन्निधो तु दिनं वश्यते । दौहित्रभागिनेयमृतौ सग्रःशौचं विदेश-स्थानुपनीतविषयम् । प्रत्यक्षे व्रतात्श्रागपि पक्षिणीविधानात् । स्याले च स्नानं परोक्षे । राष्ट्रक्षोभादिना मृतौ पराशरः—

" दुर्भिक्षे राष्ट्रसंभ्रातावापदां च समुद्भवे । उपसर्गमृतौ चैव सद्यःशौचं विधीयते "॥ ५ उपसर्गमृतौ क्षामक्षोभाद्युपष्टवमृतौ सपिंडानां सद्यःशौचमित्यर्थः । ब्रह्मपुराणे—

- " दुर्मिक्षे प्राणरक्षार्थं कृतयत्नस्य देहिनः । राष्ट्रश्रंशस्थितस्यापि पुत्रदारांश्च रक्षितुम् ॥
- " विम्रष्टस्य स्वदेशाच अन्यदेशपरिश्रहे । यहोपतापे घोरे च दारुणायामथापदि ॥
- " ग्रहोपतापशांत्यर्थ कियमाणे च कर्मणि । शीतवातातपैर्यत्र ह्यंथेव मरणं भवेत् ॥
- " तत्रोपसर्गात्स्वं देहं रक्षमाणस्य किं भवेत् " ॥ अधिमति प्रकृतम् ।

#### १ • शिल्पिदासवैद्यराजादीनां सद्यःशौचम् । बृहस्पतिः--

- " शिल्पिनः कारवो वैया दासीदासाश्च नापिताः । राजानः श्रोत्रियाश्चैव सयःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥
- " सवतः सत्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः । राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥
- " उद्यतो निधने दाने आर्ता विष्रो निमंत्रितः । तथेव ऋविभिर्दष्टं यथाकालेन शुध्यति " ॥ इति । शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः । कारवः सूपकारप्रभृतयः । वैद्याश्चिकित्सकाः । यस्य च पुरोहितादेरनन्य-
- ९५ साध्यमंत्राभिचारादिकर्मार्थमाशोचांभाविमच्छिति तस्य तत्कर्मण्याशौचाभावः । निधने संग्रामे । दाने अन्नादिदाने । चोद्यतः कृतोपक्रमः । आर्तः आपदं प्राप्तः । निमंत्रितः श्राद्धादौ । यथाकालेन दशरात्रादिना । तथा स्नानेनेव शुध्यतीत्यर्थः । अत्र व्यासः—
  - " शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साधयंत्यरुम् । तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धा स्वकर्मणि॥
  - " सूपकारेण यत्कर्म करणीयं नरेष्वपि । तदन्यो नैव जानाति तस्माच्छुद्धः स सूपकृत् ॥
- २० " चिकित्सको यत्कुरुते तद्नयेन न शक्यते । तस्माचिकित्सकः स्पर्शे शुद्धो भवति नित्यशः ॥ " दास्यो दासाश्च यत्किंचित् कर्म कुर्वति ठीलया । तदन्ये न क्षमाः कर्त् तस्मात्ते शुचयः सदा ॥
  - " राजा करोति यत्कर्म स्वमेऽप्यन्यस्य तत्कथम् । एवं सति चृपः शुद्धः संस्पर्शे मृतसूतके ॥
  - " यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यश्वगमनादिकम्। तन्नास्ति यस्माद्न्यस्य तस्मात्ते शुचयः स्मृताः"॥ इति। दास्यादीनां स्वामिकर्मण्येव सद्यःशोचं स्वकर्माधिकारस्तु मासावधिक एव.। स्वामिशौचे न स्पृशत्वम्।
- २५ "दासी दासश्व सर्वे वे यस्य वर्णस्य यो भवेत्। तद्वर्णस्य भवेच्छौचं दास्या मासस्तु सूतकम्"॥ इत्यंगिरःसमरणात्। शातातपः—
  - " मूल्यकर्मकराः शृद्धा दासीदासास्तथैव च । स्नाने शरीरसंस्कारे गृहकर्मण्यदृषिताः रिं॥ इति । स्मृत्यंतरे तु—"सद्यःस्पृश्यो गर्भदासो भक्तस्तु स्यात् व्यहाच्छुचिः" इति । मनुः (५।९२-९२)— " न राज्ञामवदीषोऽस्ति वितनां न च सित्रणाम् । ऐंद्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥
- ३० " राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते। प्रजानां पिरिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् "॥ इति। सत्रिणां प्रारब्धयज्ञानाम् । तेऽपि सत्त्रैंद्रस्थानमुपासीनाः देवतायजनपरत्वात् । तथा च श्रुतिः "एव वा प्रतिहींदो यो यजते " इति । ब्रह्मभूताः धर्मस्वरूपिणः । माहात्मिके महात्मा इंद्रः । तस्येदं महात्मिकम् । तस्मिन् स्थाने आसीनस्येति शेषः । राज्ञ आशौचाभावमुपपादयति स एव ( ५।९५–९६ )—

" सोमाग्न्यर्कानिलेंद्राणां वित्ताप्पत्यर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते चपः ॥ 🖁 " लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचं विधीयते। शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवेऽप्ययम् "॥ इति। युद्धमरणादौ स एव ( ५।९७, ९४ )— " उयतेराहवे रास्रोः क्षत्रधर्महतस्य च । सयः संतिष्ठते धर्मस्तथाशौचमपि स्मृतम् ॥ ९७ ॥ " डिंभाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः "॥९४॥ बाह्मणगवाद्यर्थे मृतो इति । डिम्भो बालः । बृहस्पतिः— " राम्नेणाभिमुस्रो यस्तु वध्यते क्षत्रकर्मणा । यज्ञः संतिष्ठते तस्य सद्यःशौचं विधीयते " ॥ इति । ब्रह्मपुराणे-" ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा भूम्यर्थे वा वियुज्यते । राज्ञो वा राजभृत्यस्य सत्वोद्रिक्तस्य संगरे ॥ " संमुखस्य हतस्यापि सर्वःश्राद्धिकया भवेत् "। यत्तु स्मर्यते— " ब्राह्माणार्थे विपन्ना ये योषिता गोग्रहेऽपि वा । आहवेऽभिहतानां च एकरात्रमशौचकम् "॥ इति तत्कालांतरमृतिविषयम् । तथा च संग्रहे— . '' गोविप्रस्त्रीकृते प्रेते राज्यार्थ वा हते युधि । होौचं चोर्घ्विकया: सद्यो यद्यनिछास्त्यवं मृतो ॥ " एकरात्रं भवेद्युद्धे क्षतैः कालांतरे मृते " ॥ इति " यद्यनिच्छास्त्यघं मृतात् " इति मृतो यदीच्छाभावः तदापि दुर्मृतत्वात्सयःशोचिमत्यर्थः । याज्ञवल्कयः ( प्रा. २७ )— " महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा। गोबाह्मणार्थे सैँगामे यस्य चेच्छति भूमिपः"॥ इति । गौतमः (१४।८-११)-"गोबाह्मणहतानामन्वक्षम् । राजकोधाच । युद्धे । प्रायानाशकशस्त्राग्निविषो-दकोद्धंधनप्रपतनैश्चेच्छताम् " इति । गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां ये सिपंडाः तेषामाशौचमन्वक्षं यावदन्वीक्ष्यते शवस्तावदेव । संस्कारानंतरं स्नात्वा शुध्येषुः । एवं गोब्राह्मणयोरन्यतरेण यो हतः तत् ज्ञातीनामन्वक्षमाशौचम् " गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां गोभिर्हतानां ब्राह्मणेर्वा सद्यःशौचम् " २० इति **स्मरणात् ।** आयुद्धमायोधनम् । प्रायो महाप्रस्थानं अज्ञनमाज्ञः स एवाज्ञकः । सत्येव भोज्ये क्रोधादिना भोजननिवृत्तिरनाशकः इत्यर्थः। इच्छतामित्युक्तत्वात् प्रमादमृतानामाशौचोदकसद्भवः। तथा चांगिराः-" यदि कश्चित्प्रमादेन म्रियेताझ्युद्कादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कर्त्तव्या चोद्कित्रया "॥इति बुद्धिपूर्वमरणे वैधे प्रायादिमरणे च । बुद्धिपूर्वमरणे पराशरः-२५ " बाले देशांतरस्थे च पतिते च यतौ मृतौ । सद्यःशौचं तथेच्छातो जलाग्न्युद्वंधनादिषु " ॥ ब्रह्मपुराणे\_-" शृंगिदंष्ट्रिनिखन्यालविषवान्हिमहाजलैः । सुदूरात्परिहर्तन्यैः कुर्वन् क्रीडां मृतस्तु यः ॥ " नागानां विप्रियं कुर्वन् दग्धश्चाप्यथ विद्युता । गृहीता ये च राज्ञा वे चौर्यदोषेण कुत्रचित् ॥ " परदारान्हरंतश्च रोषात्तत्पतिभिर्हताः । ३० " असमानेश्च संकीर्णैश्चंडालाद्येश्च विग्रहम् । कृत्वा तैर्निहतास्तद्वःचडालादीन्समाश्रिताः ॥ " कोधात् प्रायं विषं वान्हें रास्रमुद्धंधनं जलम् । गिरिवृक्षप्रपातं वा ये कुर्वति नराधमाः ॥ " ब्रह्मदुंडहता ये च ये चैव ब्राह्मणैईताः । महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ "पतितानां न दाहः स्यानाशौचं नास्थिसंचयः। न चाश्रुपातः इर्तव्यो ह्युद्कस्य क्रिया न च"॥ इति ।

हारीत:—" पाषंडानाश्रितात्मग्त्यागिनां नास्त्याशोचम् " इति । पाषंडाः वेद्बाह्याः । अनाश्रिताः अनाश्रमिणः । स्मृत्यंतरे—

- " चंडालाइद्कात्सर्पाङ्माझणाद्वैद्युतानलात् । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥
  " ये वेश्यापतयो विष्रा ये वै श्र्दान्नभोजनाः। ये चान्ये पापकर्माणस्तेषां भस्मांतसूतकम् "॥
  ५ दक्षः (६।९)—
  - " व्याधितस्य कद्र्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वद्। । ऋियाहीनस्य मूर्षस्य नास्तिकस्य विशेषतः ॥ " व्यसनासक्तित्तस्य पराधीनस्य सर्वद्। । नित्यस्नानविहीनस्य भस्मांतं सूत्कं भवेत्"॥ इति । दाहपर्यतं सूतकमित्यर्थः । संवर्त्तः—
- " कियाहीनस्य मूर्खस्य कदर्यस्य तथैव च। क्रणग्रस्तस्य दंगस्य भस्मांतं सूतकं भवेत् "॥

   अत्र विज्ञानेश्वरः—"दर्पादिना चंडालादीन्हंतुं गतो यस्तैर्मारितस्तस्य 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्' इति,
  विध्यतिकमनिमित्तपिंडोदकाशौचादिनिषेधः । न तु प्रमादामृतस्य " इति ।

  बाह्ये——" प्रमादादेव निःशङ्कयकरमादिप यो नरः । शृंगिदंष्ट्रिनिषव्यालविषविद्युज्जलाग्निभिः ॥
  - " चंडालैर्वीऽथ चोरैर्वा निहतो यत्रकुत्रचित् । तस्य दाहादिकं कुर्याद्यस्मान्न पतितस्तु सः"॥ इति । संग्रहे—
- १५ " अन्वश्नं शृंगिचोरांत्यिव चुच्छस्रविषाधिभिः । प्रायानशनतोया धैर्ष्वते कामात्यवृत्तितः ॥ " प्रमादाद्दुर्भृतौ सयः कियाशौचे समाचरेत् । वैधे प्रायादिमरणे ज्यहं सद्यश्च तिक्रयाम् " ॥ इति । शृंगिचोरादिभिः कामात्यवृत्तितः बुद्धिपूर्वपवृत्त्या मृते सति तत्सिपिंडानामन्वश्नं भस्मांतमाशौचम् । प्रमादादुर्भृतौ अबुद्धिपूर्वमरणे सद्यः अविलंबेन कियाशौचे कुर्यात् । दाहादिसपिंड्यंताः प्रेतिकियाश्च आशौचं चानुतिष्ठेदिति यावत् । वैधे शास्त्रचोदिते ग्रायादिति मरणे ज्यहमाशौचं तत्क्रियाः प्रेतिकियाश्च
- २० सद्यस्तदैव कुर्यात् । एतदुक्तं भवति—" अत्यंतानुष्टानाशक्तजीर्णागाचिकित्स्यरोगाणां वृथाजीविनां अग्निजरप्रवेशभृगुपतनानि महापथगमनं वा गच्छेत् । न वृथाजीवितुमिच्छेत् " इति वृद्धगार्ग्यादिवचनविहिते बुद्धिपूर्वाग्निप्रवेशादिमरणे ज्यहम् । तदानीमेव प्रेतकृत्यं च कुर्यादिति । गार्ग्यः—
  - " दुश्चिकित्सैर्महारांगेः पीडितस्तु पुमान्यदि । प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं कुर्यादनशनं तथा ॥
- २५ " अगाधतोयराशिं वा भृगोः पतनमेव वा । गच्छेन्महापथं वाऽपि तुषारगिरिमादरात्॥
  - " उत्तमानाप्नुयाहोकानात्मघाती भवेत्काचित् ॥
  - " वृद्धः शौचिकियालुप्तः प्रत्याख्यातभिषिकित्रयः । आत्मानं धातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाबुभिः ॥
  - " तस्य त्रिरात्रमाशौचं वृतीये त्वस्थिसंचयः । वृतीये सूतकं दत्वा चतुर्थे श्रान्द्वमाचरेत्"॥ इति । वसिष्ठः—
- ३० " वाराणस्यां मृतो यस्तु प्रत्याख्यातभिषक्कियः । काष्ट्रपाषाणमध्यस्थो जान्हवीजलमध्यगः ॥
  - " अविमुक्तस्थितस्तस्य कर्णमूलगतो हरः । प्रणवं तारकं ब्र्ते नान्यथा कस्याचित्कचित् ॥
  - " प्रयागवटशाखायां देहत्यागं करोति वा"॥ मनुः---
  - " यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तरय निष्कृतिर्देष्टा भृग्वग्निपतनाहते "॥

इत्याद्यात्महननं यत्र शास्त्रतोऽनुज्ञायते तत्र ज्यहमाशौचम्। एतचात्महननाभ्यनुज्ञानं युगांतरविषयम्। " प्रायश्चित्तविष्यानं च विष्राणां मरणांतिकम्। भृग्वग्निपतनं चैव वृद्धादिमरणं तथा॥

" कलो युगे त्विमान् धर्मान्वज्यिनाहुर्मनीषिणः " ॥ इति कलो निषेध**रमरणात् । संग्रहे**—

" षंडपाषंडपतितप्रवज्यावासिमोघजाः । स्वैरिण्यनाश्रामिस्तेना गर्भभर्जात्मघातिनः ॥ " नाशौचार्हास्तदा तूष्णीं दाह्याः पश्चानु मंत्रितः । दुर्मृतौ वत्सरांते वा षण्मासांते व्यहाः क्रियाः ॥ ५ " व्यहं चाघमिहावश्यं नारायणबिलर्भवेत् " ॥ इति । प्रवज्यावासी सन्यस्य तद्धर्महीनः । मोघजः वृथाजातः क्रियागुणायैः कस्यचिद्रर्थस्यासंपादकः । स्वैरिणी कुलटा । एतच्च कुलटायाः सयःशौचं स्वैराचारे । अनाश्रमिणः अधिकारे सत्यकृताश्रमविशेषपरिग्रहाः । गर्भघातिनः भर्गृघातिनः आत्म-घातिनः । अत्र िरंगमविवक्षितम् । एतेषां मरणे सिपंडराशौचं नानुष्ठेयम् । तदानीं तूष्णीं दाह्याः । पश्चा-द्वत्सरेऽतीते षण्मासानंतरं वा नारायणविलं कृत्वा मंत्रवद्दाहादिक्रियाः कार्याः । अत्राघं व्यहमित्यर्थः । १० अत्र वृहस्पितः—

" विषोद्धंधनशस्त्रेण यः स्वात्मानं प्रमापयेत् । मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो नाग्निसंस्कारमर्हति " ॥ अंगिराश्च—

" कामतो मरणं प्राप्ते आस्ये मत्स्यं निवेशयेत् । ब्रह्मघ्नसमित्याहुः काष्ठवद्दहनं भवेत् " ॥ जाबालिः—

" पतितेऽनशने प्रेते विदेशस्थो शिशौ च न । पाषंडानाश्रितास्तेनभर्तृघ्न्यः कामगादिकाः । " सुरापा आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजिनः " ॥ सनुरपि ( ५१८९ )—

" पाषंडमाश्रितानां च चरंतीनां च कामतः । गर्भभर्त्तृद्वृहां चैव सुरापीनां च योषिताम् "॥

#### आपस्तंबः—

" व्यापादयेय आत्मानं स्वयमग्न्युद्कादिभिः । विहितं तस्य नाशौचं नापि कार्योद्कित्रया " ॥ २० यमः—

" नाशौचं नोदकं नाश्रु न कुर्यात्प्रेतकर्म च । ब्रह्मदंडहतानां च न कुर्यात्कटधारणम् "॥ ब्रह्मदंडः ब्रह्मशापः । कटधारणं प्रेतधारणम् ।

#### आहिताग्निडुर्भरणे । आहिताग्नेर्डुर्भरणे पराश्चरः---

- "वैतानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे। पात्राणि तु द्हेद्ग्नौ यजमाने वृथा हते॥
  "आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया। तेषामपि तथा गंगा तोयेऽवस्थापनं हितम्॥
  "कृत्वाग्रिमुद्कं स्थानं द्र्शनं वाहनं कथाम्। रज्जुच्छेदाश्रुपातं च तप्तकृच्छ्रेण भुध्यति"॥
  स्नाननिषेधिनेतस्यैव। ज्ञातीनां सद्यःशौचविधानात्। अयं च संस्कारनिषेधो यावद्वत्सरम्।
- तथा च षार्द्वेशन्मते-
- " गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथैव च । ऊर्ध्वं संवत्सरात्कुर्यात्सर्वमेवौर्ध्वदेहिकम् " ॥ इति । ३० संवत्सरादृर्ध्वमपि नारायणबिलं कृत्वा कुर्यादित्याह **डयासः—**
- " ये मृताः पापमार्गेण तेषां संवत्सरात्परम् । नारायणबिहं कृत्वा कुर्यादुर्ध्विक्रयां द्विजः ॥
  " तत्र त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसंचयः । वृतीये तूदकं दत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् "॥
  अखंडादर्शे—
- " अब्दांते वाऽथ षण्मासे पुनः कृत्वा तु संस्कृतिम् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा पिंडं कुर्यात्कियादिकम्"॥ ३५

#### अंगिरा:-

- " नारायणविलः कार्यो दुर्मृतौ दुर्मृतस्य तु । संवत्सरे व्यतीते वा तद्धे पाद् एव वा "॥ इति । बाद्रायणः--
  - " चंडालोद्कसर्पाधैर्ये मृताः पापकर्मभिः । तेषामब्दात्परं कुर्यान्नारायणबलिं बुधः ॥
- " षण्मासात्परतस्तत्र मुनयः केचिदूचिरे । अन्ये मासत्रयात्पश्चान्नारायणबितं जगुः ॥
  - " सार्धान्मासाच परतः केचिदाहुर्महर्षयः । चतुर्विशह्नात्पश्चादिति रोमशभाषितम् " ॥

#### रोमशः---

- " निर्घातोद्भंधनाग्न्याथेर्ये मृताः पापकर्मणः । नारायणबलिस्तेषां चतुर्विंशहिनात्परम् ॥
- " कुलोचितानां धर्माणामानन्त्यपरिकल्पनात् । कर्त्तुः शरीरानित्यत्वाच्चतुर्विशतिवासरात् ॥
- १० 'पश्चान्नारायणबलिः कर्त्तव्यः स्यान्मनीषिभिः।तद्तः शुभकर्माणि न कर्त्तव्यानि सूरिभिः "॥ इति ।
  - " दुर्मृतस्य क्रियाहीनकाले पुंसवनं चरेत् । पित्रोराब्दिककालस्तु यदि तत्र तदा यदा ॥
  - " तयोस्तदैव कुर्वीत नान्येषां परतो भवेत् " ॥ इति ।

#### दुर्मृतौ प्रायश्चित्तं संस्कारक्रमञ्च । अत्र स्मृत्यंतरे विशेषः—

- " यावत्षण्मासमित्यन्ये यावन्मासत्रयं परे । नास्ति प्रेतक्रियेत्येके प्रायश्चित्तं विदुः परे ॥
- 94
- " प्राजापत्यातिकृच्छ्रं च तप्तकृच्छ्रत्रयं तथा । चांद्रायणं ततः कुर्यान्नारायणबर्लि तथा ॥ " कृत्वेतद्वत्सरस्याते विद्धीतोद्वेदहिकम्। षण्मासात् द्विगुणं कार्यं त्रिमासात् त्रिगुणं भवेत् ॥
  - " चतुर्गुणं त्रिपक्षे स्यात्सद्यः पंचगुणं भवेत् " ॥ षद्ग्रिंशन्मते—
  - " पापमार्गमृतौ नृणां संस्कारः परतोऽब्दतः । सामान्योऽयं विधिस्तत्र विशेषविधिरुच्यते ॥
  - " मासत्रयाङ्गाह्मणानां नृपाणां मासषट्कतः ।वैञ्यानां वत्सरात्पश्चाच्छूद्राणां वत्सरद्वयात् ॥
- " प्रायिश्वतं परं कार्यमिति सूक्ष्मविदां मतम् " ॥ इति ।

#### सुमातिः—" सार्धमासात् द्विजानां तु क्षत्रियाणां त्रिमासतः " इति ।

अत्र विषयभेदेन कालव्यवस्थामाह सुमंतः--

- " अग्रिविद्युत्पयःपातचंडालबाह्मणैईताः । एकद्वित्रिचतुःपंचषडब्दैः शुद्धिमाप्नुयात् "॥ इति । एतत्पूर्वीक्तप्रायश्चित्ताकरणविषयम् । तत्कृतौ तु सद्य एवं । तथा चापरार्के-
- २५ "दुर्मृतौ सद्य एव स्यात् संस्कारो हि द्विजनमनाम्। लब्ध्वा कुच्छाणि विप्रेभ्य इति वेदविदां मतम्"॥इति। सद्यःसंस्कारप्रकारमाह हारीतः-
  - " ब्राह्मणेन वधे प्राप्ते चंडालस्य करेण वा । आत्मना शस्त्रनिर्घाते शूद्रवद्दाहयेत् द्विजम् ॥
  - " भस्मास्थीनि गृहीत्वा तु विप्राणामनुशासनात् । क्षीरप्रक्षाठनं कृत्वा तदस्थि प्रेतवद्देहत् ॥
  - " पुनर्विधानमंत्रेण यथाविधि समाचरेत् । एवमेव विधिं कुर्यान्मरणे गर्हिते तथा "॥ इति ।
- ३० चेतोवद्भिर्हतानां सद्यःसंस्कारं प्रतिषिध्य अचेतोभिर्हतानां नियमेन सद्यःसंस्कारमाह कात्यायनः-
  - "चेतोवद्भिर्हते सद्यःसंस्कारो नोपपद्यते । अन्यत्र सद्य एव स्यात् संस्कारो द्विजशासनात् "॥ कवषोऽपि-
- " मनुष्यवर्ज्यं विप्राणां गर्हिते मरणे सति । सद्य एव क्रिया कार्या विप्राणामनुशासनात् "॥ इति । देशांतरगतस्य सिपंडस्य स्वाशौचकालादुर्ध्वं मरणश्रवणे तत्सिपंडानां सद्यःशौचं विद्धाति ३५ पराश्ररः ( ३।१४ )---
  - " देशांतरमृतः कश्चित्समोत्रः श्रूयते यदि । न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत् "॥

सगोत्रः सर्पिंडः । असंनिहितदेशस्थसपिंडमरणेऽपि वत्सराद्रूध्वं सद्यःशोचमुक्तं दीपिकायाम्— "पुरुषाणां सपिंडानां वर्षात् प्राक्तु मृते सति । वर्षादुपर्यवगते स्नानमाचमनं भवेत्" ॥ इति । बाठमरणे विशेषः स्मर्यते—

"अपर्याप्ते तु बालस्य मरणे समुपस्थिते। न स्नानमाचरेच्छुत्वा पर्याप्ते तत्समाचरेत् "॥ इति। गर्भस्रावादिनिमित्ताशौचम् । मातुर्गर्भस्रावादिनिमित्तमाशौचमाह पराशरः—

" यदि गर्भो विपयेत स्रवते चापि योषितः। यावन्मासिश्यतो गर्भो दिनं तावन्नु सूतकम् "॥ इति। यदि गर्भस्रावपातौ स्यातां तदा यावत्सु मासेषु गर्भः स्थितस्तावन्माससंख्यासमिदनं मातुः सूत्या-शौचिमित्यर्थः। इदं चतुर्थमासप्रभृत्या सप्तमात्। अर्वाक्तु त्रिरात्रं स्नावपातौ विविनक्ति स एव— "आ चतुर्थाद् भवेत्स्रावः पातः पंचमषष्ठयोः। अत ऊर्ध्व प्रसूतिः स्याद्शाहं सूतकं भवेत्"॥ इति। सप्तममासप्रभृति मातुः प्रसविनित्तमाशौचं दशाहं भवतीत्यर्थः। याज्ञवल्क्यः (प्रा. २०)— १०

"गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम् "॥ इति । मासतुल्या निशा इति चतुर्थमासमारभ्या सप्तमाद्वेदितव्यम् । मनुरिष (५।६५)—" रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुध्यति " इति । स्रवितर्येद्यपि द्रवद्रव्यकर्त्तृके परिस्पंदने प्रयुज्यते तथाप्यत्र द्रवाद्रवसाधारण-रूपेऽधःपतने वर्तते ।

#### चतुर्थमासाद्वीक्तु यथावर्णाशौचमाह मरीचिः—

94

२०

" गर्भस्रुत्यां यथामासमूचिरे तूत्तमे व्यहः। राजन्ये तु चतू रात्रं वैश्ये पंचाहमेव तु ॥

" अष्टाहेन तु शूद्रस्य शुद्धिरेषां प्रकीर्त्तिता " ॥ इति । अयमर्थः — अचिरे चतुर्थमासा-दर्वाचीने काले गर्भसुत्यां यथामासं नाशौचं किंतूत्तमे ब्राह्मणवर्णे त्रयो दिवसा मातुः शुद्धिहेतवः क्षत्रियवर्णे चतूरात्रं मातुः शुद्धिकारणं वैश्यवर्णे पंचाहो मातुः शुद्धिहेतुः शूद्रवर्णस्याष्टाहेन शुद्धिरिति । स्मृतिरत्ने — " यावन्मासत्रयं तावत्त्र्यहाशौचं विधीयते ॥

" षण्मासाभ्यंतरं यावद्गर्भस्नावो भवेद्यदि । तद्ग माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ "अत ऊर्ध्वं स्वजात्युक्तमाशौचं तासु विद्यते "॥ इति षण्मासाभ्यन्तरं यावच्चतुर्थमासमारभ्येत्यर्थः । दीपिकायाम्—

" स्नावपातावप्रसवो गर्भनाशास्त्रिधा स्मृताः। मातुर्मासत्रये स्नावे त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ " चतुर्थादिषु मासेषु मासतुल्यमधं भवेत् । सप्तमादित्रिमासेषु सूतिकातुल्यता भवेत् "॥ इति ।२५ दशकेऽवि—

" मातुर्गर्भविपत्स्ववं त्रिदिवसं मासत्रयेऽतो यथामासाहं त्रिषुस्तिकाविधिरतः स्नानं पितुः सर्वदा । "ज्ञातीनां पतनादिजातमरणे पित्रोर्दशाहं सदा" इति । मासत्रये प्रथमे द्वितीये वृत्तीये वा मासि गर्भस्नावे मातुः त्रिरात्रमवं स्यात् । अतःपरं मासत्रये चतुर्थपश्चमषष्ठेषु मासेषु यथामासाहं माससमसंख्या-कान्यहोरात्राणि अवं भवति । अतः परं मासषट्कादृध्वं मातुः स्तिकाविधिः । ब्राह्मण्या द्शरात्रमघं ३० भवति । सर्वदा स्नावपातयोः पितुः स्नानान्तमघम् । ज्ञातीनां पतने स्नानान्तमघमित्यर्थः "॥ द्गिपिकायाम्—" गर्भनाशादिसर्वेषु स्नानमेव पितुर्भवेत् ॥

'' चतुर्थीदित्रिमासेषु ज्ञातीनामाप्नवो भवेत् । पित्रोध्व भावृबन्धूनां दशाहं स्यात्सुतोद्ये "॥ इति ।

#### संग्रहेऽपि--

" ज्यहं मासत्रये मातुर्गर्भस्रावे ततः परम् । मासतुल्यान्यहान्यूर्ध्वं षण्मासात्सूतिकाविधिः ॥ " स्नावायेव पितुः स्नानमन्येषां पतनादि तत्। गर्भनाशश्चतुर्मासे स्नावः पातस्ततो द्वयोः"॥ स्नावादि पितुरेव स्नानं नान्यस्य । अन्येषां पितृव्यतिरिक्तानां तत्स्नानं पतनादीत्यर्थः॥

#### ५ वरदराजीये संग्रहेऽपि-

"संपातात्पितुराष्ट्रवस्त्रिदिवसं तास्मिन्कठोरस्य चेत्।ज्ञातेरप्यथ सप्तमादिषु पितृज्ञात्योर्द्शाहं भवेत्"॥इति। अत्र चिन्द्रकायां विशेषः—अचिरगर्भस्रावे मातुरेवाशौचं न पित्रादिसपिण्डानाम् । तथा च मरीचिः— "स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सापिण्डाशौचवर्णनम्"॥ इति । यतु स्वमन्तुनोक्तम्— "गर्भमासतुल्या दिवसा गर्भस्रंसने सद्याशोचं च " इति अस्यार्थः—गर्भस्रंसने चतुर्थे मासि

१॰ गर्मस्रावे मातुअतूरात्रमाशोचं सपिण्डपुरुषस्य सद्यःशोचिमिति ।

याज्ञवल्क्यश्य—" मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः"। इति । वृद्धवसिष्ठोऽपि "गर्भस्रावे मासतुल्या दिवसा स्त्रीणाम् । स्नानमात्रमेव पुरुषस्य ईषत्कििनगर्भस्रावेतु त्रिरात्रम् " इति । एतत्तु चतुर्थमासजातगर्भस्रावविषयमिति व्यक्तम् । मासान्तरे ईषत्कििनस्यैवासंभवात् । अस्य वचनस्य तात्पर्यार्थः— चतुर्थे मृदुतया ईषत्कििनतया वा गर्भस्रावे मातुश्चतूरात्र-

- १५ माशौचम् । सपिण्डपुरुषस्य यृद्धतया स्मवे सवःशौचम् । ईवत्कठिनतया स्नावे त्रिरात्रमाशौचमिति । पुरुषग्रहदत्तसपिण्डस्त्रीणां नाशौचम् । यतु मरीचिना सपिण्डस्त्रीपुंससाथारण्येन त्रिरात्रमुक्तम् । "पाते मातुर्यथामासं पित्रादीनां दिनत्रयम्" इति तत्पञ्चमषष्टमासविषयं मासान्तरे गर्भपातासंभवात् । यत्त्रसम् "सयःशौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सिति" इति तच्चतुर्थमासान्तर्गतमृदुरूपगर्भस्नाव-विषयम् । तत्तेव वृद्धवस्थिन सपिण्डपुरुषस्य सद्यःशौचविधानात् । स्नावे पातशब्दो मातुर्जठरा-
- २० द्वहिर्निगर्भनगुणेन स्रावेण साम्याद्वर्तते । मुख्यार्थपरत्वे पूर्वोक्तवचनविरोधापत्तिरित । एवं चतुर्थे मृदुतया स्रावे सिपण्डानां सद्याद्वीते । पुरुवार्यपरत्वे पूर्वोक्तवचनविरोधापत्तिरित । एवं चतुर्थे मृदुतया स्रावे सिपण्डानां सद्याप्रकाणाम् । स्त्रीणां तु नास्ति । पत्रके षष्ठे च मासे स्त्रीपुंससाधारण्येन सिपण्डानां त्रिरात्रमाशौचिति चिन्दि- कार्यां निर्णीतम् । विज्ञानेश्वरीये तु—" सद्याशौचे सिपण्डानां गर्भस्य पत्तने सिति " इति सिपंडानां सद्याशौचित्रधानं मृदुगर्भपतनविषयम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम् ( ४।२४ )—" ऊन-
- २५ द्विवर्षके प्रेतं गर्भपतने संपिंडानां त्रिरात्रम् " इति तत्पंचमषष्टयोः कठिनगर्भपतनविषयमिति । एतदेवाभिप्रत्योक्तं शतके—"पाते सबस्तु कठिने ज्यहं पित्रादिषु स्मृतम् " इति । पाते द्वात्मके ज्ञातीनां सबःस्नानं कठिनपाते ज्यहमित्यर्थः । स्मृतिरत्ने—

"स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सिपिंडाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यथामासं पित्राद्गिनां दिनत्रयम् <sup>ग</sup>ा इति । स्मृत्यर्थसारे—"चतुर्मासाभ्यंतरे गर्भनाशः स्राव उच्यते । तत्र स्रावे आद्यमासत्रये मातुस्त्रिरात्रमा-

- शौचं । चतुर्थे चतूरात्रम् । सगोत्रसिपंडानां सबःस्नानेन सयःशुद्धिः । पत्रमषष्ठयोर्गर्भनाशः पाते उच्यते। पाते मातुर्गर्भमाससंख्यासमिद्निमाशौचम्। सिपण्डानां त्रिरात्रं सप्तममासप्रभृतिप्रसव उच्यते। प्रसवे जनननिमित्तमाशौचं पूर्णं दशाहादिकं सर्वेषां यथावर्णं भवति। समानोद्कानां त्रिरात्रम्" इति ॥ षडशीतौ तु—
  - " त्रिदिनं त्रिषु मासेषु चतुर्थेषु चतुर्दिनम् । स्नावे तु मातुरेव स्यान्न ज्ञातीनां न वै पितुः ॥ " पंचमे पंचषष्ठे षद्ध दिवसाः पातस्तकम् । मातुरित्थमथान्येषां पितुश्च त्रिदिनं समम् "॥ इति ।

30

#### स्मृत्यंतरे-

" स्रावे चैव पितुः स्नानं सिपंडानां न विश्वते । चतुर्थं तु सिपंडानां शुद्धिः सद्यो जलाप्लवात् ॥ " पाते तेषां त्रिरात्रं स्यात्पितुश्च भ्रातुरेव हि । प्रसवे जननाशौचं सिपंडानां तु विद्यते ॥

" सोदकानां वृतीयांशं वांधवानां न चैव हि " इति । यत्तु यमेनोक्तम्-

" अदंतजाते तनये शिशौ गर्भच्युते तथा। सिपंडानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम् " ॥ इति ५ तत्परोक्षविषयम्। सृतिकाशौचम् । सप्तममासप्रभृति सर्ववर्णस्त्रीणां स्वजात्युक्तमाशौचम्—

" अत ऊर्ध्व प्रसूतौ तु दशाहं सूतकं भवेत् ।

" क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पंचदशेन तु । शुध्येत् शूद्रस्तु मासेन वर्णाशौचिमिदं स्मृतम् " ॥ इति स्मरणात् । एतच्च मातापित्रादिसाधारणाशौचाभिप्रायम् । यत्तु प्रचेतसोक्तम्—

" स्तिका सर्ववर्णानां दशाहेन विशुध्यति । ऋतौ तु न पृथक्ष्रीणां सर्ववर्णेष्वयं विधिः "॥ इति १० स्त्रीणां रजोद्शेने यस्त्रिरात्राशौचविधिः स सर्ववर्णेष्वविशिष्ट इत्यर्थः। अत्र सर्ववर्णानां " स्तिका दशाहेन शुध्यति " इत्येतत्प्रसवमयासङ्किः सरणप्रायत्यप्रयुक्तयुगत्रयपरिहरणनिमित्तभूताशौचाभि-प्रायम्। ऋतुमत्याशौचसाहचर्यात् । अत्र सर्वशब्दः शुद्रेतरवर्णेषु संकोचनीयः। यदाह पारस्करः— "द्विजातिः स्तिका या स्यात्सा दशाहेन शुध्यति । त्रयोदशेऽन्हि संप्राप्ते शुद्धा शुध्यत्यसंशयः "॥ संवर्त्तश्च—

" अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मण्यश्च प्रस्तिकाः । दशरात्रेण शुध्यंति भूमिष्टं च नवोदकम् "॥ इति दशाहात्परं सत्यिप सूतके दशाहे शुध्यभियानं वाक्यश्रवणदर्शनादिनिषेधविषयम् । "दशाहदर्शनं वाक्यं स्तिकायास्त्यजेत्रतः " इति स्मरणात् । दशाहात्परं सूतिकायाः कर्मानईत्वलक्षण-मात्रमेव सूतकं न तु दशाहवदिनिरीक्ष्यत्वादिलक्षणम् । तथा पैठीनिसः—" सूतिकां पुत्रजननीं विंशतिरात्रेण कर्माणि कारयेन्मासेन स्त्रीजननीम् " इति ।

अत्र चंद्रिकायाम्—" कर्माण्यत्राद्ष्यर्थानि दानादीनि विविश्वतानि । विंशतिरात्रेण गतेनेत्यर्थः । प्रसविद्नमारभ्य विंशतिदिनेष्वतीतेषु दानादिधर्मा भवन्तीत्यर्थः । एवं च सूतिकायां असृङ्ग्निःसरणिनवन्धनमप्रायत्यं युगत्रयपरिहरणादिहेतुभूतं द्विजातिषु दशरात्रपर्यतं अस्पृश्यत्वादि-हेतुभूतं स्वजात्युक्तदशद्वाद्शादंचदशाहपर्यतदानादिधर्मानधिकारुक्षणं तु द्विजातिषु पुत्रजनन्यां विंशतिदिनपर्यतं स्त्रीजनन्यां मासपर्यतमित्यवगंतन्यम् " इति । विज्ञानेश्वरोऽपि—"माता शुष्ये- २५ द्वशहेन " इत्येतत्संव्यवहारयोग्यतामात्रम् । अदृष्टार्थेषु पुनः कर्मसु पैठीनसिना विशेष उक्तः— "स्तिकां भूत्रजननीं विंशतिरात्रेण कर्मणि कारयेन्मासेन स्त्रीजननीम् " इति ।

वसिष्ठः—

" सूतकांते भवेन्नारी व्यवहाराईतां गता । श्रीतस्मार्तादिकार्येषु स्त्रीप्रसूर्मासतः शुचिः॥

"तथा विंशतिरात्रेण योग्या पुंप्रसवा तु वै "॥ इति । स्मृत्यर्थसारेऽपि — " सूतिकास्ववर्णाशौचे गते व्यवहारयोग्येव । अदृष्टार्थेषु कर्मसु तु पुत्र-प्रसूर्विंशतिरात्रेण स्त्रीप्रसूर्मासेन शुध्यति । मासोऽत्र सावनो श्रेयः " इति ।

एवं च विज्ञानेश्वरादिषु प्रसवदिनमारभ्य विंशतिरात्रादिकं मातुराशोचं प्रतीयते । स्मृतिचिन्दिकायां तु प्रसवदिनमारभ्योति कण्ठरवेणोक्तम् । आशोचशतककारेण सूतिकाया

द्शमदिनविहितस्नानानन्तरदिनमारभ्य विंशातिदिनानि संभूय मासामिति एवं स्त्रीजनने चत्वारिंश-द्दिनानीत्युक्तं शिष्टाचारानुसारेण ।

" चत्वारिंशाद्दिनानि स्युर्जनन्याः स्त्रीप्रसूतके । त्रिंशत्पुंप्रसवे ज्ञातेर्दशाहमुभयोरिप " ॥ इति । अयमेवार्थो दशकेऽपि प्रतिपादितः ।

प्रसवाशौचम् । यतु चतुर्विशतिमते उक्तम्-

"अधस्तान्नवमान्मासाच्छुद्धिः स्यात्प्रसवे सदा । मृते जीवे पिता तस्मिन्नहोभिर्माससंख्यया "॥ इति एतच्चंद्रिकायां व्याकृतम्—अधः नवममासात्सप्तममासादारभ्येति होषः । तदेतत्सूतिकाव्यतिरिक्त-सिंढंविषयम् । सूतिकादिसर्वसिंढंविषयत्वे अत उर्ध्वं स्वजात्युक्तमाशौचं तासु विद्यत इति पूर्वोक्तवचनविरोधापत्तेः । एवं च यदुक्तं विष्णुना—" ब्राह्मणस्य सिपंडानां जननमरणयोर्दशाह- १० माशौचं द्वादशाहं राजन्यस्य पंचदशाहं वैश्यस्य मासं शूद्धस्य " इति तदेतद्विष्णुवचनं "नवमे दशमे वाऽपि प्रबहैः सूतिमारुतैः । निःसार्यते बाण इव यंत्रछिद्रेण सज्वरे" (प्रा. ८३) इति याज्ञवल्क्योक्तनवमदशममासप्रसवविषयं वेदितव्यमिति स्मृतिरत्नेऽपि । यत्तु चतुर्विशन्मते 'अधस्तान्नवमान्मासात् ' इति अस्यार्थः सप्तममासादारभ्य नवममासाद्वीकृ प्रसवे सिति पित्रादीनां माससंख्यया तैरहोभिःशुद्धिः । सूतिकाया दशरात्रं नवममासादारभ्य सिपंडांनां दशाहेन शुद्धिरिति । १५ एवं च सप्तमे अष्टमे वा मासि प्रसवरूपे गर्भनाशे सिति पितृश्रातृज्ञातीनां यथाक्रमं सप्ताहमष्टाहमाशौचं भवति । नवमे दशमे वा प्रसवं सित दशाहमाशौचमिति चंद्रिकास्मृतिरत्नमाधवीयादौ स्थापितम् । अन्ये तु "अधस्तान्नवमान्मासात् " इत्येतत् मातृपितृश्रातृव्यतिरिक्ज्ञातिविषयम् ।

"सप्तमे वाऽष्टमे वाऽपि नारीणां गर्भपातने । मातापित्रोर्दशाहं स्यात्सोद्रराणां तथैव च"॥ इति स्मरणादित्याहुः । अपरे तु " जातमृते मृतजाते वा सपिंडानां दशाहम् " इति हारीतस्मरणात् २० सप्तममासप्रभृति मृतजाते जातमृते वा सपिंडानां जननानिमित्तं पूर्णमाशौचिमिति विज्ञानेश्वरेणा-भिधानात् " सप्तमादिषु पितृज्ञात्योर्दशाहं भवेत् " इति वरदराजीयेऽभिधानात्

" मृतजातेऽपि वा जातमृते वा पतनात्परं ज्ञातीनां सूतकं पूर्णम् " इति हारीतशासन-मिति शतकेऽभिहितत्वाच्च सप्तमाष्टमयोरपि ज्ञातीनां पूर्णमाशौचमित्याहुः ।

अत्र व्यवस्थामाहुः—संनिहितानां पितृश्चातृरूपसपिंडानां सप्तमाष्टमयोः पूर्णमाशौचम् । २५ " मातापित्रोर्दशाहं स्यात्सोदराणां तथेव च " इति मनुना विशिष्य स्मरणात् पितृश्चातृव्यातिरिक्तं व्यवहितसपिंडविषयम् । अधस्तान्त्रवमान्मासादिति नवममासमारभ्य प्रसवनिमित्तदशाहादिसूतकं सर्वसपिंडानामविशेषेण भवति । तत्र हि प्रसवो मुख्यः । तथा च श्रूयते "दशमे मासि सूतवे " इति । उपनिषदि च " दश वा नव वा मासानन्तःशायित्वा यावद्वाऽथ जायते " इति ।

वर्णविशेषाशीचम् । तत्र यथावर्णमाशीचमाह दृक्षः-

३० " शुध्येद्विपो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति " ॥

े याज्ञवल्क्यश्च (प्रा. २२)—

"क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पंचदशैव तु । त्रिंशिंहिनानि शूद्रस्य तदर्ध न्यायवर्तिनः " ॥ इति । न्यायवर्तिनः द्विजशूद्रशुश्रृषादिनिरतस्य । मनुरिप (५।५८)— " अशुद्धा बांधवाः सर्वे सूतकेऽपि तथैव च" इति । बांधवाः सिपंडाः । तथैव दशाहमित्यर्थः । बोधायनोऽपि (१।५।९०) ३५ "सिपंडेष्वा दशाहमाशौचम् " इति ।

90

२०

#### संवर्तोऽपि---

- " जातस्यापि विधिर्देष्ट एष एव मनीषिभिः । दशरात्रेण शुध्येत वैश्वदेवविवर्जितः"॥ इति । इयासोऽपि—
- " दशाहं शावमाशौचं सिप्ढेषु विधीयते। जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् "॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि—"शावमाशौचं दशरात्रं जननेऽप्येवम्;" इति । एतद्शरात्राशौचं ब्राह्मणविषयम् । ५ संग्रहेऽपि—
- " दशाहं द्वादशाहं च पक्षं मासमिति क्रमात् । ब्रह्मक्षत्रियविद्शुद्रवर्णानां पूर्णसूतकम् " ॥ इति । मुख्यकर्तुरघं तावदितिवचनं शुभकर्मानहित्वपरम् । "एकोद्दिष्टान्त एव स्यात् संस्कर्तुः शुद्धता त्वघात्" इति वचनात् । स्मृत्यंतरे तु क्षत्रियादीनां दशाहादयोऽप्याशौचकल्पा दर्शिताः । यथाह पराशरः—
- " क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः । तथैव द्वादशाहेन वैश्यः शुद्धिमवाप्नुयात्" ॥ तथा च शातातपः—
- " एकाद्शाहाद्राजन्यो वैश्यो द्वादशिमस्तथा । शूद्रो विंशतिरात्रेण शुध्यते पृतसूतके " ॥ इति । विस्तिष्ठस्तु ( ४।२८–२९ )— " पंचदशरात्रेण राजन्यो विंश्वतिरात्रेण वैश्यः " ॥ इति । अंगिरास्त्वाह—
- " सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरथ वा इति शातातपोऽब्रवीत् " ॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १८० पं. ६-७)— "एवमनेकोच्चावचाशौचकल्पाः स्मृतिषु दर्शिताः । तेषां छोकसमाचाराभावान्नातीव व्यवस्थादर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदृश्यते " इति ।

#### अनुलोमप्रतिलोमाशौचम् ।

यदा पुनर्बाह्मणादीनां क्षात्रियादयः सापेंडा भवंति तत्राह हारीतः-

- " दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानिषु योनिषु । षड्भिस्त्रिमिरथैकेन क्षत्रविद्शुद्रयोनिषु ॥
- " शुद्भविद्शात्रियाणां तु ब्राह्मणे संस्थिते सति । दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः "॥ इति । एतद्विभक्तविषयम् ।
- " क्षत्रविद्शुद्धजातीनां यदि स्तो मृतसूतके । तेषां तु पैतृकाशौचं विभक्तानां तु मातृकम् " ॥ इत्यापस्तं वस्मरणात् । विष्णुरप्याह ( २२।२२–२६ )—" क्षत्रियस्य विद्शृद्देषु सपिंडेषु २५ षड्रात्रत्रिरात्राभ्यां वैश्यस्य शुद्धे सपिंडे षड्रात्रेण शुद्धिः । हीनवणीनां तृत्कृष्टेषु सपिंडेषु जातेषु मृतेषु वा तदाशौचव्यपगमे शुद्धिः " इति । पराशरः—
- " एकपिंडीस्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः । जनमन्यपि विपत्तौ च तेषां तत्सूतकं भवेत् " ॥ इति । एकपिंडाः उत्तमवर्ण उत्पादको येषां ते तथा पृथग्दारनिकेतनाः हीनवर्णाः स्त्रियः निकेतनान्युत्पत्ति-स्थानानि येषां ते दायादाः पुत्राः तत्सूतकमुत्तमवर्णसंबंध्याञ्चौचमित्यर्थः ।

#### बोधायनेनाविशेषेण दशाह इत्युक्तम्---

" क्षत्रविट्शूद्रजातीया ये स्युर्विपस्य बांधवाः। तेषामाशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते"॥ इति। पाराशरे तु विशेषणोक्तम्—" षड्रात्रं स्यात् त्रिरात्रं स्यादेकरात्रं क्रमेण तु" इति।

अनयोश्च पक्षयोरापदनापाद्दिषयत्वेन व्यवस्था । संकरजातीनां श्रद्भेष्वंतर्भावात्तेषां शूद्भवदा-शौचम् । तथा मनुः (१०४१)—" शूद्भाणां तु सधर्माणः सर्वे तद्दंशजाः स्मृताः" इति । ३५ ब्राह्मेऽपि "शौचाशौचं प्रकुर्वति शूद्रवद्दर्णसंकराः " इति । अनुलोमप्रतिलोमानामाशौचिवशेष-माहापस्तंबः—

" सर्वेषामनुलोमानामाशोचं मातृवर्गवत् । पैतृकं प्रातिलोमानामाशोचं सद्भिरिष्यते "॥ इति । शूद्रप्रतिलोमानां त्वाशोचाभाव एव । यदाह हारीतः—" न शूद्रप्रतिलोमानामाशोचं वाऽस्ति ' किंचन "। जाबालिः—

" मासं शूद्रस्य शेषाणां सदाशौचिमिति स्थितिः । तथापि मरणे तेषां स्नानमात्रं विधीयते "॥ विज्ञानेश्वरे च " प्रतिलोमा धर्महीनाः " ( गौतम सू. ४।२० ) इति ।

समानोदकाशौचम् । समानोदकाशौचमाह मनुः (५।७०)— " जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते" । पराहारः — "दिनत्रयेण शुध्यंति ब्राह्मणाः पेतसूतके" । ब्राह्मणाः १० समानोदका इति शेषः। तथा च जाबालिः—

"दशाहेन सिपंडानां शुद्धिः स्यातु त्रिरात्रतः। समानोदकानामि गोत्रजानामहः स्मृतम् "॥ देवलः—" समानोदकानां व्यहं गोत्रजानामहः स्मृतम् " इति । वृहस्पतिरिप

"द्ञाहेन सपिंडास्तु शुध्यंति प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यंति गोत्रजाः" ॥ इति । सकुल्याः समानोद्काः । स्नानं तु मरणविषयम् । जन्मनि सगोत्रस्य स्नानाभावात् । संग्रहे—

१५ " जाते च सूतके प्रेते व्यहं सद्योवहाद्यः" इति । उपनयनात्पूर्व मरणे सद्यःशुद्धिरित्यर्थः । सजातीयसापिण्डचम् । सजातीयेषु सापिंडचावधिमाहतुः शंखिलिखितौ—

"सिपंडता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपोरुषी" इति । यतः प्रभृति संतानविश्लेषः स कूटस्थः । तत्संतानेषु तमादिं कृत्वा गणिताः पुत्रपौत्रादयः सप्तपुरुषपर्यताः सिपंडाः । तेषां सर्वेषां कूटस्थसंतिजातानां गोत्राः । एकगोत्रलक्षणोपाधिसद्भावे सित सिपंडता भवतीत्यर्थः । एवं च कूटस्थादूर्ध्वस्थस्वस्नी-२० पुंससंतितिजातानां दौहित्रपौत्राणां गोत्रभेदादन्योन्यमसिपंडता मंतव्या । माधवीये—

" लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिंडभागिनः । पिंडदः सप्तमस्तेषां सापिंड्यं सप्तपौरुषम् " ॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि —

" ऊर्ध्व पंचसु पित्रादिष्वधः पुत्रादिषंचसु । स्मृतं सजातिसापिंड्यमेतत्संतितिजेष्विप " ॥ अत्र दावृक्टस्थव्यतिरेकेण पंचसु सापिण्डचरमरणं वेदितव्यम् । ततश्च ताभ्यां सह सप्तपुरुषमित्यर्थः। २५ बोधायनः ( १।५।९१ ) " सपिण्डता त्वा सप्तमात् " इति । स्मृत्यन्तरे—

" सर्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया साप्तपूरुषी । सिष्ण्डता ततः पश्चात्समानोद्कधर्मता " ॥ मनुरपि ( ५।६० )--

"सिपंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोद्कभावस्तु अन्मनाम्नोरवेद्ने "॥ सप्तमे पुरुषे अतिकांते तदूर्ध्वं सिपंडता निवर्तते इत्यर्थः । स्मृत्यंतरेऽपि—"समानोद्कभावस्य 3 निवृत्तिः स्याद्वेदने " इति । ट्याघः—

"समानोद्कभावस्त्वनुवर्तेता चतुद्शीत्। जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते "॥ इति। जन्म च नाम च जन्मनामनी। तयोः स्मरणं यावत्तावत्समानोदकभाव इत्यन्ये मन्यंते। ततः परं निवर्तत इत्यर्थाहुकम्। पारस्करः (२।१०।१६)——" आ सप्तमात्सापिंड्यमा दशमात्समानो- दक्तवम् " इति।

#### दीपिकायाम्---

"अष्टमात्प्राक्सिपिंडाः स्युर्द्विविधा अष्टमाद्यः। त्रयः समानोद्काः स्युस्ततोऽन्ये गोत्रजाः स्यृताः"॥ इति। इदं दशमपर्यतं समानोद्कत्वस्मरणं विदेशस्थविषयम्। आ चतुर्दशात्समानोद्कत्वस्मरणं संनिहितदेशवर्तिषु चतुर्दशपुरुषादूर्ध्वमपि स्नेहोपलालनादिद्वारा जन्मनामवेदनेऽपि समानोद्कत्वे निवृत्तिपरम्। " जन्मनाम्नोरवेदने " इति सनुवचनं संनिहितदेशवर्तिषु बंधुत्वपरिपालनाद्यभावेन " जन्मनामवेदनाभावे चतुर्दशपुरुषाद्वांगपि समानोद्कत्वनिवृत्तिपरम्। " आ सप्तमाद्शमाद्वा समानग्रामवासे यावत् संबंधमनुस्मरेयुः " इति बक्तिष्ठस्मरणात्। सगोत्रेषु व्यवस्था चित्रकायां दिशता—" जन्मनाम्नोरस्मरणेन समानोद्दक्भावो येषां निवृत्तस्ते गोत्रजाः स्नात्वा शुध्यंति। येषां जन्मनाम्नोः स्मरणे सत्यपि चतुर्दशपुरुषातिकभात् सगोत्रत्वं तेषां न स्नानमात्राच्छुद्धिः 'समानो-देकानां व्यहं गोत्रजानामहं स्मृतम् ' इति जाबालिवचनस्यैवंविधगोत्रजविषयत्वात् " इति । १० सप्तपोरुषसपिंडता बाह्मणादिसवर्णेषु समाना।विजातीयसापिण्ड्यं कन्यायाः सापिण्ड्यम्।विजातीयेषु त्रिपुरुषमेव सापिंड्यम्। यदाह पाराशरः—

"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सजातीयेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु"॥ क्ट्रस्थ-सजातीयेषु सपिण्डता सप्तमादूर्ध्व विनिवर्तते । विजातीयेषु त्रिपुरुषादूर्ध्वं विनिवर्तते इत्यर्थ: । तथा च शातातपः—

" पुत्राणामसपिंडानामप्रतानां च योषिताम् । सपिंडता तु निर्मिदेश पितृपक्षे त्रिपूरुषी " ॥ इति । असपिंडानां विजातीयानां अप्रतानां अदत्तानामनूडानामित्यर्थः । स एव---

" यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथग्जनाः। एकपिंडाः पृथक्शौन्ताः पिंडस्त्वावर्तते त्रिषु" ॥ एकस्माद्राह्मणादेर्जाताः एकजाताः। पृथक्क्षेत्राः भिन्नजातीयासु स्त्रीषु जाताः। अतः एव पृथक्-जनाः। एकपिंडाः सपिंडाः। पिंडस्त्वावर्तते त्रिषु । तेषां त्रिपुरुषमेव सापिंड्यमित्यर्थः। २० व्यासोऽपि—

"ये त्वेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च। भिन्नवर्णाश्च सापिण्डचं भवेत् तेषां त्रिपूर्षम्"॥ इति। वृद्धपराशरोऽपि—" तावत्तत्सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु"। तत्सूतकं भिन्नजातीयसंततिविषयोकं सूतकं तावद्यावित्रपुरुषं चतुर्थपुरुषेण तु निवर्तत इत्यर्थः। यत्तु पराशरेण (३।१०-११)— सजातीयेषु पंचमादिषु सापिंडचानिवृत्तिपूर्वकं आशौचतारतम्यमुक्तं

" दायाद्विच्छेदमाप्नोति पंचमो वाऽत्मवंशजः। चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षड्दिनाः पुंसि पंचमे ॥ " षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयात् "॥ इति । आत्मवंशजः पंचमः। वाशब्दात्षष्ठः सप्तमो वा द्वायात्पंडाद्विच्छेदमवाप्नोति । पितृपक्षे कूटस्थमारभ्य गणनायां चतुर्थे दशरात्रमाशौचं

पंचमे षड्रात्रीमित्यादि । यदिष मनुनोक्तं ( ९।१८६ )—

"त्रयाणामुद्दं कार्यं त्रिषु पिंडः प्रवर्तते । चतुर्थः पिंडदातेषां पंचमो नोपपद्यते"॥ इति । ३० यद्पि गौतमेनोक्तम् (१४।१२)—"पिंडनिवृत्तिः पंचमे त्रयाणामेकमुद्दं कार्यं सप्तमे वा" इति "सापिंडचं सप्तपुरुषम् ' इत्यादि स्मृत्यंतरे—वचनस्यास्य च पराशरद्विवचनस्य विकल्पो द्रष्टव्यः इति । माधवीये—एतच्छिष्टाचारविरुद्धत्वाद्युगांतरविषयत्वेन योजनीयमिति । स्मृतिरत्न-विज्ञानेश्वरीयादाविमिहितम् । यतु याज्ञवत्कयेनोक्तम् (आ. ५२)— "पंचमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा "इति । एतच्च कन्याविषये पंचमपर्यतं सापिंडचप्रतिपादनं विवाहनिषेधार्थम् । आशौचविषये तु त्रिपुरुषमेव कन्यासापिंडचम् ।

तथा च विसिष्ठः ( ४।१८ )—" अप्रतानां तु स्त्रीणां सापिंडचं त्रिपुरुषं विज्ञायते," **शंखश्च**— " पुत्राणामसवर्णानामप्रत्तानां च थोषिताम् । सिपण्डता विनिर्दिष्टा पितृपक्षे त्रिपूरुषी " ॥ इति । अग्निस्मृतौ—" स्त्रीषु त्रिपुरुषं ज्ञेयं सिपंडत्वं द्विजोत्तमाः" इति । ब्रह्मपुराणे च—

" सर्पिंडता तु कन्यानां सवर्णानां त्रिपूरुषी । एकोद्दकास्ततस्त्रीध्वं निर्दिष्टास्तु त्रिप्रुषाः "॥ इति । ५ स्मृत्यर्थसारे—" स्त्रीषु सापिंडचं त्रिपुरुषमेवाप्रत्तासु " इति । प्रत्तानां तु स्त्रीणां सप्तपुरुषमेव सापिंडचम् । यदाह व्यासः—

" प्रत्तानां तु तथा स्त्रीणां सापिंडचं सप्तपूरुषम् । नारीणां भर्तृसापिंडचं प्राह देवः प्रजापितः"॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि—

" स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । एकत्वं सा गता भर्त्तुः पिण्डे गोत्रेऽथ सूतके"॥इति । ९० अप्रतस्त्रिया जन्मनि मरणे चाशौचव्यवस्था कृता शतको—

"आ त्रिप्रुषमेवाघं कन्याया मृतिजन्मनोः। आ सप्तपुरुषं पुंसः सापिंडचं च तथा द्वयोः"। कन्याया मृतिजन्मनोः सतोर्यावत्त्रयः पुरुषा अनुक्रांता भवंति तावद्धं भवति । पुंसः पुरुषस्य मृतिजन्मनोरा सप्तपूरुषमघं भवति । उभयत्राङ् अभिविधौ । ततश्चाविधभूतानां पुरुषाणां तत्तत्पुत्राणां चाविधमतां सर्वेषामघं भवति । तथा द्वयोः स्त्रीपुंसयोः कन्याविषये त्रिपुरुषं सापिंडचम्। पुरुषविषये १५ सप्तपुरुषमित्यर्थः । अत्र क्ट्रस्थानीयद्वात् क्ट्रस्थश्चातुरप्याशौचं भवति । तथा स्मृत्यंतरे—

" आत्मपुत्रिपितृश्चातृश्चातृव्यस्त्रीप्रसूतके । दशरात्रेण शुध्यांति नान्येषां सूतकं भवेत् " ॥ आत्मशब्देन जनक उच्यते । तेन पुत्राद्यः प्रत्येकमभिसंबध्यंते ।

#### दीपिकायाम्-

"पुत्री पौत्री तथा भ्रात्री तथा सहजपुज्यि । पितुः सहजपुत्री च पंचानां सूतिकाविधिः "॥ २० संग्रहे च—

"कन्यकाजनने भ्रातृपितृतद्भातृतत्सुताः । पितामहश्च तद्भाता शुध्यंति दशरात्रतः " ॥ इति । संग्रहान्तरे च—

"पुंसि जाते सिपंडानां स्त्रियां पित्रोः पितुः पितुः। सोदराणां पितृव्याणां तत्सुतानामधं भवेत्"॥इति। सोदराणां आतृणामित्यर्थः । सोदरशब्दो भिन्नोदरस्याप्युपलक्षकः । त्रिपुरुषान्तर्वर्तिभिन्नोदराणां २५ सर्वेषामिदं सूतकं समानम् । तत्र विशेषः स्मर्थते---

"भिन्नोदरस्य भार्या तु स्त्रीप्रस्ता भवेद्यदि। भ्रातुर्दशाहमाशौचं तत्पुत्रस्य न विद्यते"॥ इति। भिन्नोदर्श्रातुपत्न्याः पुज्यां जातायां भिन्नोदर्श्रातुरेवाघं न तत्पुत्रस्येत्यर्थः। यत्तूक्तमर्श्वित्मृतौ — " पुंजन्मिन सिपंडानां दशाहाच्छुद्धिरिष्यते । स्त्रीजन्मिन सिपंडानां ज्यहाच्छुद्धिरिष्यते "॥ इति। अत्र ज्यहादित्यापद्दिषयं त्रिपुरुषव्यतिरिक्तसमानोदकविषयं वा। यतस्तत्रत्रेवोक्तम्—

" त्र्याहादेकोदकानां च एकाहं सोदके कचित्" इति । एकाहमिति सगोत्रविषयम् । अत्र कन्यासिपण्डानां भ्रातृपितृपितामहानां तत्सुतानां पितामहभ्रातुश्च दशाहं सूतकम् । कन्यासोदकानां चतुर्थपंचमषष्ठानां त्र्यहं सूतकम् । सप्तमस्य एकाहामिति केचित् । अन्ये तु कन्यासपिंडानां त्रिपुरुषांतर्वितिंनामेव दशाहं सूतकं सोदकानां नास्ति त्र्यहादेकोदकानामित्येतत्पुंप्रसवन् विषयमित्याहः । अत्र यथास्वदेशाचारं व्यवस्था ।

अपरे स्त्रीपुंससाधारण्येन मूलस्मृतिषु प्रसवाशौचिवधानाच्चंद्रिकास्मृतिरत्नमाधवीय-विज्ञानेश्वरादिषु प्रौढिनिबंधनेषु चाविशेषेण स्नावादिप्रसवांताशौचिविधानादाधुनिकसंग्रहकारोक्त-त्रिपुरुषाशौचे प्रमाणाभावादा त्रिपुरुषं कन्यासापिंडचिनरूपणस्य कन्यामरणाशौच उपयोगात् स्त्रीप्रसवेऽपि आ सप्तपुरुषसपिंडानां दशाहं सूतकमस्तीत्याहुः । अत्र यथास्वदेशाचारं व्यवस्था ।

जननाशौचं द्विविधम् । अस्पृश्यत्वलक्षणं धर्मानधिकारलक्षणं चेति । तत्रास्पृश्यत्वलक्षणं ५ मातुरेव पूर्णमाशौचं पितुरिप स्नानात्पूर्वं नान्येषां सिपंडानाम् । स्नानादूर्ध्वं पितुरस्पृश्यत्वलक्षणं नास्ति। किंतु धर्मानधिकारलक्षणमेव । तथा पेठीनसिः—

"जनौ सिपंडाः शुचयो मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुन्धिः"॥ इति । अस्यार्थश्चाद्विकायामुक्तः—"सिपंडस्य जनने पितृमातृत्र्यतिरिक्ताः सिपंडाः शुचयः। सिपंड-जननिबंधनाशौचे धर्मानिधिकाररुक्षणे विद्यमानेऽप्यघरूपाभावात् स्पर्शयोग्याः । तत्सद्भावा- १० न्मातापित्रोरस्पृश्यत्वरुक्षणं सूतकं भवति । तत्सद्भावश्च मातापित्रोर्जायमानप्राणिपिण्डहेतुत्वात् तद्धेतुत्वं तज्जनकतया पितुः कथंचित्रपरंपरया मातुर्गर्भोन्निर्गमनानुक्रुष्ठप्रेरणया साक्षात् । तत्रश्च गुक्तया स्नानमात्रानपनोधं सूतकं मातुरेव स्यात् ।न पितुः । स्नानमात्रेण पिता शुचिः । अधनाशात् स्पर्शयोग्यो भवति " इति । तथा च स्मृत्यंत्रस्म् —जननेऽप्येतन्मातापित्रोर्मातुरेवास्पर्शनात्मकं नान्येषां ज्ञातीनामिति । मरणे सिपण्डानामस्पृश्यत्वं यथा जनकेऽप्येतदस्पृश्यत्वं तथा मातापित्रोरेव १५ भवति । नान्येषां सिपंडानां जायमानप्राणिपिण्डकर्तृत्वरितानां मातापित्रोर्मध्येऽिष स्नानमात्रानपनोद्यमस्पर्शं न हेतुभूतमाशौचं मातुरेवेत्यर्थः । अंगिराः—"प्राक् स्नानाज्जनने अस्पृश्यः कर्महानि-राशौचवत् " इति । स्नानात्पाक् पिता अस्पृश्यः । ऊर्ध्व तु स्पृश्य एव । किं तु कर्महानिः तस्य शाववद्भवतीत्यर्थः । संवर्त्तः—

" सचैठं तु पितुः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते । माता शुध्येत् दशाहेन स्नातस्य स्पर्शनं पितुः "॥२० न दोषावहमित्यर्थः । आदिपुराणेऽपि—

" सूतके तु मुखं दृष्ट्वा जातस्य जनकस्ततः । कृत्वा सचैलस्नानं तु स्पृश्यो भवति तत्क्षणात्"॥ इति । अंगिराः—

" सूतके सूतिकावर्ज संस्पर्शो न निषिध्यते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"॥ इति । एतद्दशाहांतसूतिकास्पर्शे स्नानमात्रविधानमकामकृतविषयम् । बुद्धिपूर्वस्पर्शे तु स्नानं अग्निस्पर्शो २५ घृतप्राशनं च कर्तव्यम् ।

"पिततं स्तिकामंत्यं शवं स्पृष्ट्वा च कामतः। स्नात्वा सचेलं स्पृष्ट्वाऽग्निं घृतं प्राश्य विशुध्यित "॥ इति स्मरणात् । यत्तु बोधायनेनोक्तं (१।५।१०५-१०६)—" जनने तावन्मातापित्रोर्द्शाह-माशोंचं मातुरित्येके " इति एतच्चंद्रिकायां व्याख्यातम्—अस्पृश्यत्वलक्षणं मातापित्रोर्द्शाह-माशोंचं मातुरित्येक " इति एतच्चंद्रिकायां व्याख्यातम्—अस्पृश्यत्वलक्षणं मातापित्रोर्द्शाह-माशोंचिमित्येतत्पूर्वपक्षत्वेनोक्तमिति तावद् ग्रहणाद्वगम्यते। तेन मातुरित्येक इत्ययमेव सम्यक्पक्ष इति न पूर्वोक्तविरोध इति अखंडाद्रशें तु विवृतम्। युगपत्स्त्रीपुंसप्रसवे अस्पृश्यत्वलक्षणमाशोंचं मातापित्रोः। अन्यतरप्रसवे मातुरेवास्पृश्यत्वलक्षणमाशोंचम्। अथवा मातापित्रोरिति पितुः संसर्ग-विषयम्। पितुरिति पितुरसंसर्गीविषयमिति। तथा च वसिष्ठः (१६।२३)—

🧼 " नाशौचं विद्यते पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राह्यचि ज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यते"॥ 🏸

#### बृहस्पतिः—

" शावाशोचं तु सर्वेषां स्तकं मातुरेव च । स्नानं प्रकुर्यातु पिता स्पृश्यो भवति तत्क्षणात् ॥ " यस्तया सह संसर्ग प्रकुर्याच्छयनासनम् । बांधवो वा परो वापि स दशाहेन शुध्यति " ॥ इति । सुमंतुः— "मातुरेव सूतकं तां स्पृशतां च नेतरेषाम्" इति । मातुः सूतिकां स्पृशतां च जनाना-भ मस्पृश्यत्वळक्षणं भवति नेतरेषाम् । अस्पृशतां जनानां न भवतीत्यर्थः । अत्रिः—

" संपर्काज्जायते दोषः पारक्ये चैव जन्मिन । तद्दर्जनात्पितुरिप सद्यःशौचं विधीयते " ॥ इति । पारक्ये परसंबंधिजनने ।

पराश्चरः-- " ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देहस्पर्शो विधीयते ।

" सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः"॥ इति । १० अस्पृश्यत्वलक्षणं सूतकं मातापित्रोः । तत्रापि दशाहमस्पृश्यत्वं मातुरेव पितुः स्नानपर्यन्तमेवेत्यर्थः। सूतक्या सह संसर्गकरणे तिन्नमित्तमस्पृश्यत्वं दशाहमस्तीत्याह स्त एव—

"यदि पत्न्यां प्रसूतायां संपर्क कुरुते द्विजः। सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विष्रः षडंगवित् ॥

" संपर्काज्जायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति वै द्विजे । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संपर्क वर्जयेद् बुधः ॥

" प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्संकरं यदि । द्शाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचिः"॥ इति । १५ भर्तुः स्नानानंतरसंसर्गनिमित्त एक एव दोषोऽस्पृश्यत्वापादको जायते न तु जननिमित्तको दोषोऽस्ति तस्मात्संपर्कं वर्जयेत् । गृहस्थः सूतिकया सह यदि सहशयनासनभोजनादिकं न कुर्यात् तदा स्नानेनेव स्पृश्यो भवति । माता तु द्शाहेन शुद्धा भवतित्यर्थः । मनुरिप (५।६१-६२)— "सूतकं मातुरेव स्यादुपरपृश्य पिता शुचिः । निरस्य तु पुमांच्छुक्कुमुपरपृश्येव शुध्यिति"॥ इति । 'उपस्पृश्य पिता शुचिः' इत्येतदुत्तरार्थेनोपपाद्यति । शुक्कं निरस्य गर्भाधानं कृत्वेति यावदुपस्पृश्य २० स्नात्वा पिता शचिः गर्माधानं कृत्वा तदानीं स्नातस्य पित्रस्पृश्यत्वापादकं जननाशौचिमदानीं

२० स्नात्वा पिता शुन्धिः गर्माधानं कृत्वा तदानीं स्नातस्य पितुरस्पृश्यत्वापादकं जननाशौचिमदानीं तत्स्नानादृष्वं न भवतीत्यर्थः । याज्ञवरूक्योऽपि ( प्रा. १९ )

"पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसृग्दर्शनात् ध्रुवम् । तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् "॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ.१७३ पं.२८)—"सूतकं जननिमिन्तमस्पृश्यत्वरुक्षणं पित्रोः मातापित्रोरेव । न सर्वेषां सापेंडानां तच्चास्पृश्यत्वं मातुर्धुवं दशाहपर्यतं स्थिरमित्यर्थः । कुतः तदसृग्दर्शनात्तस्याः २५ संबंधित्वेनासृजो दर्शनात्पितुर्धुवं न भवति स्नालमात्रेणास्पृश्यत्वं न विद्यते । यस्मिन्दिने कुमारजननं तदहर्न दुष्येत तिन्निमत्तदानाद्याधिकारापहं न भवतीत्यर्थः । यस्मात्तास्मिन्नहिन पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उत्पत्तिः तस्मात्तदहर्न प्रदुष्येत" इति । स्मत्यर्थसारे—जननिमित्तमस्पृश्यत्वं मातु-रेव । पितुः स्नानानंतरमस्पृश्यत्वं नास्ति । जनने सपिंडानामस्पृश्यत्वं सर्वद् नास्त्येवेति । पित्रश्ति । स्वत्य्येषारे न सर्वद् नास्त्येवेति । पित्रश्ति । स्वत्य्येषारे न सर्वद् नास्त्येवेति । पित्रश्ति । स्वत्य्येषार् न सर्वद् नास्त्येवेति । स्वत्य्येषारे न स्वत्ये न सूतके ॥ इति ।

#### ३० यत्तु **संग्रहे**—

"आन्तं शावेऽद्गसंस्पर्शं त्यजेत्स्तौ चतुर्दिनम् । स्पर्शेनाघस्य तु स्नानं कृच्छ्रोऽन्याशौचिनः स्मृतः"॥इति प्रसवे चतुर्दिनमंगस्पर्शवर्जनमुक्तम् । तत्स्नानान्तरक्षणमारभ्य पितुः सर्वदा च सर्वसपिंडाना-मस्पृश्यत्वरुक्षणाशौचाभावं प्रतिपादयन्तीभिः पूर्वीक्तसर्वस्मृतिभिर्विरुद्धत्वादुपेक्ष्यम् । यचात्र स्मृत्यंतर्मुक्तम्—

अप "स्पृष्टस्पृष्टिं भाषणं च सहवासं च वर्जयेत् । अन्याशीचवतां पुंसां न स्पृशेच कदाचन ॥

"न स्पृशेयुरनासन्नाः प्रेतस्यासन्नबान्धवान् । जन्मन्यपि विपत्तौ च यावचतुरहं भवेत् "॥ इति तचाशौचिनामेवान्यौन्यस्पर्शविषयं शब्दतः प्रतीयते । यथा विपत्तौ चतुरहादूर्ध्वमंगस्पर्शस्य कलौ निषिद्धत्वेन चतुरहमित्येतद्युगांतरिवषयत्वेन व्यवतिष्ठते तथा जन्मन्यंगस्पर्शस्य विहितत्वेन जन्मिन चतुरहमित्येतद्यीतरपरमस्तु । केर्नृस्मरणरिहतमेतादृशं वचनं प्रसिद्धसकलस्मृतिविरोधाद्प्रमाणं वा भवतु । यच संवर्त्तेनोक्तम्—

" सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिबेत्पानीयमज्ञानाद्धंके वाऽथ स्पृशेत वा ॥ " पानीयपाने कुर्वीत पंचगव्यस्य प्राशनम् । त्रिरात्रोपोषणं भुक्तौ स्पृष्टौ स्नानेन शुध्वाति"॥ इति तत् सूतिकास्पर्शविषयं अस्नातपितृस्पर्शविषयं च ।

"सूतके सूतिकावर्ज संस्पर्शों न निषिध्यते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"॥इत्यादिना तत्रैव स्नानिवधानात् । न च 'संस्पर्शो न निषिध्यते' इत्येतचतुरहादूर्ध्वं सिपंडानां स्पर्शनिषेधाभाव- १० परमिति वाच्यम् । सूर्तिकाव्यतिरिक्तस्पर्शे निषेधाभावमात्रस्य प्रतीतेश्चतुरहादूर्ध्वमित्यत्र विनिगमना-भावात् 'स्पृङ्यो भवति तत्क्षणात् ' इत्यादिस्मृतिविरोधापत्तेश्च । 'संस्पर्शे सूतिकायास्तु ' इति स्नानवचनं दशाहानंतरमपि सूतिकास्पशे स्नानविधिपरमित्यभिप्रेत्य संग्रहकारेणोक्तम्— " दशाहं दर्शनं वाक्यं स्तिकायास्त्यजेत्ततः । अघान्तं स्पर्शमेवेत्थं पितुस्तं यमलोद्भवे " ॥ इति । दशाहं सूतिकाया दर्शनं वाक्यश्रवणं च वर्जयेत्ततः दशाहानंतरं यावत् सूतकं तावत्स्पर्शमेव त्यजेत् । १५ न तु दर्शनादि । इत्थमघांतं स्वाशोचपर्यतं दशाहपर्यतमिक्ते यावयमलोद्भवे अपत्यद्वयजनने पितुर्जनकस्य तं स्पर्शे त्यजेत् । पितुः पुत्रजननोत्तरकारुस्नानानंतरमस्पृश्यत्वरुक्षणाशौचाभावेऽपि यमलोद्भवे दशाहपर्यतं तदस्तीत्यर्थः। 'सूतकं मातुरेव स्यान्मातापित्रोस्तु सूतकम् ' इति **बोधायन**व चनमेवं व्याकृत**मखंडाद्**रीं । युगपत्स्त्रीपुंसप्रसवे मातापित्रोरस्पृह्यत्वलक्षणं द्शाहमा-शौचिमिति । एवं शिष्टाचारानुसारेण मातुर्दशाहानंतरमपि यावदाशौचमस्पृशत्वमुक्तं संग्रहे-'अघांतं स्पर्शमेव ' इति । स्मृतिरत्ने तु—' जनौ सिपंडाः शुचयः ' इति **पैठीनसि**वचनं व्याख्यातम् । जन्मनि सर्वे सिपंडाः स्पृञ्याः पिता स्नानेन स्पृञ्यः । माता तु द्शाहांते स्पृञ्या भवतीति । भाता शुध्येद्दशाहेन स्नातस्य स्पर्शनं पितुः ' इति संवर्त्तवचनम् । चंद्रिकायां माता दशाहेन स्पर्शनादियोग्या भवतीत्यर्थ इति ।

तत्रैय—" द्विजाते सूतिकाया स्यात् स दशाहेन शुध्यति " इति पारस्करवचनं व्याख्यातम् । अस्पृश्यत्वादिहेतुभूतं दशाहपर्यतं दानादिधर्मानाधिकारलक्षणं तु पुत्रजनन्यां विंशतिरात्रपर्यतं स्त्रीजनन्यां मासपर्यतमिति ।

" सूतकं मातुरेव स्यादुपस्थ्र्स्य पिता शुचिः । माता शुध्येद्शाहेन " इति **पराशर**वचं **माधवीये** व्याख्यातम् । द्शाहमस्पृश्यत्वं मातुः पितुः स्नानपर्यतमेवेति ।

"पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तद्मुक्द्र्शनात् ध्रुवम्" इति (प्रा. १८) **याज्ञवल्क्य**वचनं व्याख्यातं विज्ञानेश्वरेण—"सूतकं जन्मनिमित्तमस्पृशत्वलक्षणं मातापित्रोरेव न सर्वेषां सिपंडानां तच्चास्पृश्यत्वं मातुर्द्शाहपर्यतं स्थिरमिति"। स्पष्टमेवाह **व्यासः**—

" सूतके तु सिपंडानां संस्पर्शों नैव दुष्यति। स्पृश्याः स्युः सर्व एवैते स्नानान्मातुर्दशाहतः "॥ इति बाह्येऽपि—

" ब्राह्मणी क्षत्रिया वैरुया प्रसूता दशभिर्दिनैः । दिनैः शूद्रा च संस्पृरुया त्रयोदशभिरेव च " ॥इति ।

**१ क्ष-**अत्र ।

यनु केश्चिद्रक्तम् " सूतके सूतिकावर्ज्यं संस्पर्शे न निषिध्यते " इति स्मरणात् दशाहात्परमिष सूतिकायाः स्पर्शो न कर्तव्य इति तन्न । उक्तानेकस्मृत्यनुसारेणास्य वचनस्य दशाहाभ्यंतरे सूतिका-स्पर्शनिषेधविषयत्वे नोपपत्तेः । 'अघांतं स्पर्शमेव ' इति शतककृद्वचनं देशाचारमूलमिति सिद्धम् । आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः । आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः । आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः ।

५ " शावाशौचे समुत्पन्ने सूतके च द्विजातिभिः। अन्याशौचवतां स्पर्शो न कर्तव्यो द्विजन्मनाम् ॥ " आशौचेऽप्यन्यदाशौचं स्पृशेद्यदि च कामतः। चरेत्सांतपनं कुच्छ्रं प्राजापत्यमकामतः॥ " सूतके शावसंस्पर्शे मत्या कुच्छ्रद्वयं चरेत् । अमत्या कुच्छ्रमेकं स्यादित्युवाच बृहस्पतिः "॥

स्मृत्यंतरे तु—

" परस्याशौचिनः स्पर्शे शावाशोचं कथं भवेत्। मत्या सांतपनं कुर्याद्मत्या तु तदर्धकम् ॥ १० "अस्थिसंचयनादवींगेवं शुद्धिर्विधीयते। ऊर्ध्व त्रिरात्रं विज्ञेयममत्या तु दिनं भवेत्"॥ इति । शावाशौचे तु आशौचरहितेन यावदाशौचं आशौचिस्पर्शो न कर्तव्यः " मरणे यावदाशौचं तत्संस्पर्शो निषिध्यते " इति स्मरणात् ।

एकाशोचवतामपि चतुर्दिनपर्यन्तं परस्परस्पर्श निषेधत्याश्वलायनः—

" अस्थ्नां संचयनादर्वाक् तत्सपिण्डाः परस्परम् । न संस्पृशेयुरङ्गानि पुत्राश्च प्राग्दशाहतः ॥

१५ " अक्षतेऽपि चतुर्थेऽह्नि सित् संचयने यदि। परस्परं सिपण्डानामङ्गस्पर्शो विधीयते ॥

" सापिण्डाः पश्चमाहादि स्पृशेयुस्तु परस्परम्। स्वाशौचकालादिज्ञेयं स्पर्शनं तु त्रिभागतः॥

" दशाहादित्रिभागेन कृते संचयने क्रमात् । अंगस्पर्शनमिच्छंति वर्णानां तत्त्ववेदिनः ॥

" चतुर्थे पंचमे वाऽन्हि संस्पर्शः कथितो बुधैः"॥ इत्यादीनि व्यासदेवलादिवचनानि युगांतर-विषयाणि । " अस्थिसंचयानदूर्ध्वमंगस्पर्शनमेव च" इति कलियुगनिषिद्धधर्मेषु स्मरणात् ।

- यत्त्वंगिरसोक्तम्— " नाशौचं सूतके प्रोक्तं सिपंडानां क्रियावताम् " इति अस्यार्थः—क्रियावतां जन्मदाख्यदेवताप्रीत्यर्थं पूजादिक्रियावतां पित्रादिसिपंडानां जन्मदाख्यदेवतायागानुष्ठानसमये कर्मानिधिकारलक्षणमाशौचं नास्तीति । तथा च व्यासः—
  - " सूतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिर्जन्मिन कीर्तिताः॥ " प्रथमे दिवसे षष्टे दशमे चैव सर्वदा। रात्रिष्वेतेषु कुर्वीत पुत्रजन्मिन सूतके॥
- २५ " षष्ठेऽह्नि यागं दानं च जन्मदानां तु कारयेत् "॥ पूजादानार्थं तेषु दिनेषु तत्समये शुद्धिरित्यर्थः । मार्कडेयः—
  - " रक्षणीया तथा षष्ठचां निशायां तु विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बिलः ॥ " पुरुषाः शस्त्रहस्ताश्च तत्र गीतैश्च योषितः । रात्रौ जागरणं कुर्युर्दशम्यां चैव सूतर्दें " ॥ इति । बृहस्पतिः—
- अन्मतः पंचमं तारं याते चंद्रे शिशुं पिता । भूषयेद्भूषणेः सर्वेः पंचायुधसमन्वितेः॥
   विशेषात्कन्यकायाश्च कर्तव्यं मंगलं तथा । तत्र सायुधमा कल्पमायुः श्रीकांतिदं शिशोः"॥ इति ।
   नारदश्च—
  - " जननात्सप्तमे चाह्नि मृत्युरायाति घातुकः। तिहने चैव रक्षेयं कर्तव्यायुर्विवृद्धये॥ " सायान्हे पूज्यविद्मेशमपूर्पेश्च पृथिग्विधः"॥ मार्कण्डेयः—
- ३५ " अग्न्यंबुहीने च तथा निर्धूमे स्तिकागृहे । अदीपशस्त्रमुसले भूतिसर्घपवर्जिते ॥

" क्षणप्रध्वंसिनी बालमपहंत्यात्मसंभवम् । सा जातहारिणी नाम तद्रक्षेत्सूतिकागृहम् " ॥ इति । प्रथमदिने जातकर्मोदिनिमित्ता शुद्धिर्भवति । तथा च वृद्धयाज्ञवल्कयः—

" कुमारजन्मदिवसे विषेः कार्यः प्रतिग्रहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासोधान्यधनादिषु ॥ "तत्र सर्वे प्रतिग्राह्यं कृतान्नं तु न भक्षयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहात् द्विजश्चांद्रायणं चरेत्"॥ इति प्रसवाशोचम् ।

#### दशाहान्तर्गतशिशुमरणाशौचम्।

अंतर्दशाहं जातमृतौ मृतजनने च सिपंडानां सद्यःशौचमाह बृहद्विष्णुः—" जाते मृते मृते जाते कुळस्य सद्यःशौचम् " इति ॥

**इांखोऽपि**—" प्राङ्नामकरणात्सद्यःशौचम् " इति । **पारस्करः**—" जीवन् जातो यदि प्रेया-त्सद्य एव विशुध्यति " इति । कात्यायनोऽपि—

" अनिवृत्ते दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नोदकिकया"॥ इति । 'न प्रेतं नैव सूतकम्' इति पाठांतरम् । तद्ग्रे वक्ष्यते । मातापित्रोस्तु दशाहमुक्तं वरदरांजीये— " मृतजाते जातमरणे वा सर्वास्ववस्थासु मातापित्रोर्दशाहमाशौचम् " । तथा च बृहस्पातः—

" जातमात्रे मृते वाऽपि द्शाहात्पितरौ शुची । कृते नाम्नि सनाभीनां द्शरात्रमधं भवेत् ॥

"भिनोद्राणां भ्रातॄणां जातदंते मृते त्वघम् । दशाहं कृतचौठे तु दत्तादिनां विधीयते "॥ इति । १५ पिगेळोऽपि—"जात उभयोः कृते नाम्नि सोद्राणां भ्रातॄमाम् " इति । पितृव्यतिरिक्तज्ञातीनां सद्यःशौचविधानं शिशुमरणनिमित्तस्याशौचस्य स्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरम् । न प्रसवनिमित्तस्य । तत्तु दशाहमस्ति । तथा च बृहन्मनुः—

"द्शाहाभ्यंतरे बाले प्रमीते तस्य बांधवैः । शावाशौःचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते"॥इति । बांधवैः सिपंडैः शावाशौचं न कर्तव्यं पितृवद्दीर्धकालं न कर्तव्यं किं तु सद्य एव । सूत्याशौचं २० तु दशाहं विधीयते इत्यर्थः । विज्ञानेश्वरोऽपि—मृतजनने जातमृतौ च सिपंडानां जनन-निमित्तमाशौचं पिरपूर्णम्।जातमृते मृतजाते वा सिपंडानां दशाहामिति हारीतस्मरणादिति। पार-स्करोऽपि ( )—"अंतःसूतके चेदोत्थानादाशौचं सूतकवत्" इति । आ उत्थानात् आ सूतिकाया उत्थानाद्दशाहामिति यावत्सूतकवदिति । शिशूपरितिनिमित्तोदकदानवर्ज्यमित्यर्थः । आपस्तंबोऽपि (१।५।१६।१९-२०)—"अंतःसूतिके चोत्थानाशौचं सूतकवन्मृते तिमन्नेव बाले २५ तु सद्यःशौचं नात्रोदकम्" इति । अस्यार्थः । यस्मिन् जाते सूतकं प्रवृत्तं तत्सूतकमध्ये तिसमन्नेव बाले मृते मातापित्रोः सूतकवत् ओत्थानादाशौचं सिपंडानां जनननिमित्तमोत्थानान्मरणिनिमित्तं पित्रादीनां न प्रेतायोदकदानमित्यर्थः । व्याञ्चोऽपि—

" अंतर्दशीहे जातस्य मरणं यदि संभवेत् । सद्यःशीचं सिपंडानां सूतकं तु प्रवर्तते ॥ " गर्भे यदि विपत्तिः स्याद्शाहं सूतकं भवेत् । मृतके स्नानतः शुद्धिः सिपंडानां च सर्वशः "॥ इति ।

अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १७६ पं. ९)—" एवमादिवचनपर्यालोचनया जननिमित्ताशोचसंकोचो नास्तीत्यवगम्यते" इति ।

नन्वेवं दशाहं जननिमित्ताशौचस्य सत्त्वे मरणिनिमित्ताशौचस्य निषेधे कोऽतिशयः । उच्यते " सद्यःशौचे तु तावत्स्यादाशौचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति " इति शिशूपरमानिमित्तं तत्काळस्नानं एकोतिशयः । दशाहपर्यतमस्पृश्यत्वाभावोऽपरः । तारतम्यं च स्मर्यते—

- "सूतकात् द्विगुणं शावं शावात् द्विगुणमार्तवम्।आर्तवात् द्विगुणं सूतिस्ततोऽपि शवदाहकम्"॥इति। किं च सपिंडानां जनननिमित्ताशौचवन्मरणनिमित्तस्यापि दशाहमभ्युपगमे दशमदिनमृतौ तदूर्ध्वमिप शावाशौचप्रसंगः। तथाहि—
- " अनिर्देशाहे जनने पश्चात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुद्दिश्य कर्तव्यं तत्राशौचं स्वबंधुभिः " ॥ इति ' अंगिरःस्मरणेन जन्मदिनादृर्ध्वं द्वितीयादिदिने शिशुमरणे दशाहादृर्ध्वमि प्राप्तस्य मरणाशौचस्य " अंतर्देशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि । सूतकेनैव शुद्धिः स्यात्पित्रोः शातातपोऽबवीत् ॥
  - " द्शाहाभ्यंतरे बालः कदाचिन्प्रियते यदि । शावाशीचं न कर्तव्यं सूत्याशीचेन शुध्यति॥
  - " द्शाहांतर्गते बाले शुद्धिः स्याज्जन्मना सह "। " अंतर्दशाहोपरतस्य स्तिकाहोभिरेवाशौचम् " इति व्याव्यमशंखस्मतिवचनैर्ययपि बाधः सिध्यति तथापि " तचेदंतःपुनरापतेत्तच्छेषेण शुध्ये-
- १॰ रन् । रात्रिशेषे द्वाभ्याम् । प्रभाते तिसृभिः " इति गौतमस्मरणात् (१४।५-७) सूतकांतिमदिने शिशुमृतौ तत्परं ब्यहमाशौचम् । प्रभातमरणे ज्यहं च पित्रोरिव पूर्णाधित्वे सिपंडानामि प्रसज्येत । तस्माज्जननिमित्तपूर्णाशौचस्य मरणिनिमित्तस्य सद्यःशौचस्य च महान्फलभेदः । अत एव संग्रहे —
- " मूतकांतस्तु जातस्य मृतौ शिष्टाहमिष्यते । पितुस्तु ब्रहमंत्याहे तत्प्रभाते ज्यहं भवेत् " ॥ इति । १५ अयमर्थः । सूतकमध्ये जातस्य मृतौ सिपंडानां जननिमित्तमधं शिष्टाहं भवति । मरणिनिमत्तं तु सद्यः । "जात उभयोः" इति स्मरणीत् । जातशिशुमृतौ तु पित्रोः सदा पूर्णाधित्वेऽपि
- " सूतकेनैव शुद्धिः स्यत्पित्रोः शातातपोऽब्रवीत् " इति वचनबठात्सूतकशेषेणेव मरणाशौचस्यापि निवृत्तिः । सूतकांतिमदिने तन्मृतौ तत्परं पितुर्ब्यहमाशौचं प्रभाते अरुणोद्यकार्ठे ज्यहम् । यद्यपि मातुरप्येवं तथापि तस्याः दशाहात्परमपि सूतकस्य सत्त्वात्पितृमात्रब्यहञ्यहविधानम् । अत्र तुशब्दो २० ज्ञातीनां ब्यहञ्यहविधिनिवर्तकः । पितृग्रहणाद्भातृब्युदासः । ' कृते नाम्नि सोदराणाम् ' इति
  - " बाले मृते सिपंडानां सद्यःशौचं विधीयते । द्शाक्षेनेव दंपत्योः सोद्राणां तथेव च "॥ इति तद्शाहानंतरबालमरणविषयम् । चंद्रिकायां तु दशाहेनेति जन्मदिनमृतबालमरणविषयम् । जन्मदिनादुर्ध्वं मृतबालविषयेऽपि ट्याद्यः—

दशाहात्परभेव भातुः मरणाशौचविधानादिति । यतु सोदराणामपि दशाहाशौचमुक्तं ट्याघ्रेण-

- २५ "अंतर्दशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि। सूतकेनेव शुद्धिः स्यात् पित्रोः शातातपोऽबवीत्"॥इति। पित्रोरिति सोदरभातॄणामुपलक्षणार्थम्। यत्तु **पैंगव**क्कषिवचनम्—" जात उभयोः कृते नाम्नि सोदरभातॄणां च" इति तत्र कृते नाम्नीति नामकरणदिनस्य दशमस्योपलक्षणार्थम्। एवं चायमर्थः— जाते शिशो जन्मदिने प्रेते मातापित्रोः सोदरभ्रातॄणां च दशाहमाशौचम्। कृते नाम्नि नीमकरण-दिने दशमे वा मृते सति पूर्वोक्तानामेवाहोरात्रमाशौचमिति ।
- ३० तथा च शंखः—" दशमान्तर्गते बाले शुद्धिः स्याज्जनमना सह "। अयमर्थः—दशमांतर्दशाह-मध्ये बाले गते पेते जन्माशौचशुध्या सह मातापित्रोः सोद्रश्चातॄणां च शुद्धिः स्यादिति ओत्थानादाशौचमिति वदन आपस्तंबोऽपि अंतःसूतके दशमदिनेऽपि शिशुमरणे तिद्दन एवाशौचं न पुनरहःशेषे द्वाभ्यां प्रभाते ज्यहमित्यादिको विशेषोऽत्रेति दर्शयतीति । एवं च जन्मदिने शिशुमरणे पित्रोः सोद्रश्चातॄणां च मरणनिभित्तमाशौचं दशाहं द्वितीयादिदिनेषु ५ दशमदिनेऽपि मरणे शिष्टाहमेवाशौचम् । प्रसवाशौचेनैव सर्वदा शुद्धिरिति चंद्रिकोक्तनिष्कर्षः।

३०

स्मृतिरत्नमाधवीयादौ आतॄणां व्याघ्रवचनानुसारेणाशौचमुक्तम् । यथादेशाचारमत्र व्यवस्था । तदेवं मरणाशौचं सिपण्डानां सद्यः पित्रोर्दशाहं जननाशौचं सर्वेषां दशाहिमिति स्थितम् । अत्र विज्ञानेश्वरः । ( १. १७६ पं. १९–२५ ) यत्तु बृहन्मनुवचनम्—

" जीवन् जातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु। सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां दिनत्रयम्"॥ इति यच्च **वृहत्प्रचेतो**वचनम्—

"मुहूर्त जीवितो बालः पंचत्वं यदि गच्छति । मातुः शुद्धिर्दशाहेन सद्यःशौचास्तु गोत्रिणः "॥ इति तत्रैवं व्यवस्था । जननानन्तरं नाभिकर्तनात्प्राङ्मृतौ पित्रादीनां जननिमित्तमाशौचं दिनत्रयम्। सद्यः-शौचं अग्निहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनात्तत्कालं शौचिमिति शंखवचनात् । नाभिवर्धनोत्तरकालं तु शिशुप्रायणे जननिमित्तमाशौचं संपूर्णं सपिंडानाम् ।

"यावन्न च्छियते नाठं तावन्नामोति किल्बिषम् । छिन्ने नाठं ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते "॥ इति १० जैमिनिस्मरणात् ।

चंद्रिकायामि जन्मिन पित्रादिसिपिंडानामि त्रिरात्रमाह वृद्धमनुः—"जीवन् जातो यदि ततः"इति । अयमर्थः—जीवन् जातः शिशुर्यदि नाभिच्छेदात्पूर्वं मृतस्तदा स्वजात्युक्तं सूतकं मातुः पूर्णमेव पित्रादिसिपिंडानां त्रिरात्रमिति । यद्दृहत्मचेतसो वचनम्—"मृहूर्तं जीवितो बाठः पंचत्वं यदि " इति तत्सयःशौचमिम्रहोत्रानुष्ठातृविषयम् । " अमिहोत्रार्थं न्स्नानोपस्पर्शनात्तकारं शौचम् " १५ इति शंखस्मरणात् । यत्तु हारीतेनोक्तम्—" जातमृते मृतजाते वा सिपंडानां दशाहम् " इति । सूतकमिति शेषः । अत्र जातमृते यद्दशाहमुकं तज्जातस्य शिशोनीभिच्छेदादूर्ध्वं मरणे वेदितव्यम् । वृहन्मनुवचनसमानविषयत्वेऽन्योन्यिवरोधापत्तेः । मृतजातविषये तु दशाहमेव सूतकं पारस्करेणाण्युक्तम्—

"गर्भे यदि विपत्तिः स्यात् दशाहं सूतकं भवेत् " इति । सिपंडानामिति शेषः । यतु २० "पुत्रो जातो यत्र मृतो मृतो वा सूयते यदि । सूतकं मातुरेव स्यात् पित्रादीनां दिनत्रयम्" ॥ इति तदेतन्मृतजातस्य त्रिरात्रसूतकं वृत्तस्वाध्यायोपेतिपत्रादिविषयम् । एतच वृत्तस्वाध्यायोपेतिपत्रादेरिप कठौ न कार्यम् " वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा " इति कठौ निषेधस्मरणादिति । एवं च नाभिच्छेदात्पूर्वं जातमरणे त्रिरात्रं नाभिच्छेदादूर्ध्वं जातमरणे मृतजाते च दशरात्रमिति निर्णयः। तथा च समृत्यर्थसारे—"नाभिच्छेदादूर्ध्वं शिशुमरणे निष्पाणशिशुनिर्गमे च जननिमित्ताशौचं २५ कृत्सनं यथावर्णं सर्वेषां सिपंडानामस्येव । मरणनिमित्ते सद्यःशुद्धः " इति स्मृतिरत्नेऽिष । बृहन्मनुः—

" द्शाहाभ्यंतरे बाले प्रमीते तस्य बांधवैः । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते " ॥ एतत् नाभिच्छेदादूर्ध्वं वेदितव्यम् । तथा च जैमिनिः—

"यावन छिद्यते नालं तावन्नामोति किल्विषम्। छिन्ने नालं ततः पश्चात् सूतकं तु विधीयते"॥ इति। नाभिच्छेदात्प्राक्तु बृहन्मनुराह—"जीवन् जातो यदि ततः ० त्रिरात्रकम्" इति। यत्तु बृहत्मचेताः— " मुहूर्तं जीविते बालः ० गोत्रिणः" इति। अत्र सद्यःशौचविधानममिहोत्राद्यनुष्ठानार्थं तात्कालिक-शुद्धिमतिपादनपरम् । 'अभिहोत्रार्थमिति ' शंखस्मरणात् । यद्दा ' मुहूर्तं जीवित ' इति सद्यःशौचविधानं पित्रादीनां सपिंडानां नाभिच्छेदात्पूर्वं शिशुमरणे मरणनिमित्तकं जननिमित्तं तु दिनत्रयमस्त्येवेति । तथा च पारस्करः—

- " नाभिक्रन्तनतः पूर्वे शिशोर्निष्क्रमणं यदि । जाताशौचं सिपंडानां त्रिरात्रामिति निश्चयः ॥
- " पित्रोस्तु मरणाशोचं सद्य एव सपिंडवत् । नाभिक्कंतनतः पश्चाह्शाहं सूतकं भवेत् "॥ इति । ५ षडशीतो—
  - " नाभिकुंतनतः पूर्व शिशौ प्रेते तु सूतकम् । मातुः पूर्णमतोऽन्येषां पितुश्च त्रिदिनं समम् ॥
  - " छिन्ननाभेः शिशोर्मृत्यौ मृतस्य प्रसवेऽपि च । मातुश्च गोत्रिणां चैव सर्वेषां पूर्णसूतकम्" ॥ इति । माधवीयेऽप्ययमेवार्थः प्रपंचितः ।

यनु केश्चिदुक्तम् । ञ्यहविधेर्नाभिच्छेदात्पूर्वविषयत्वाप्रतीतेर्वचनांतराभावादनुदाहृतत्वाच बहुस्मृति-१• विरोधाच्च नेयं व्यवस्थोपपद्यते । अतो नेदं ज्यहविधिवचनमादरणीयमिति । तन्न ।

- "यावन्न छिद्यते नाठं तावन्नाप्नोति सूतकम् । छिन्ने नाठे ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते" ॥ इति " छिन्नायामाशौचम् " इति **जैमिनिहारीता**दिवचनैर्नाभिच्छेदादूर्ध्वं सूतकप्रौप्तिविधानाज्जातमृते दशाहाशौचिविधायकवचनस्य च नाभिच्छेदोत्तरकाठमरणविषयत्वोपपत्तेः । ज्यहविधायक**वृद्धमनु**-वचनस्य चाबाधेन नाभिच्छेदात्पूर्वकाठमरणविषयत्वेनोपपत्तेः । न च नाभिच्छेदात्पाक् सूतकप्राय-
- १५ संभवे न ज्यहविध्यनुपपत्तिः । वचनप्राप्तस्य बाधायोगात् । अतः परस्पराविरोधेन विषयव्यवस्थैव प्रदर्शनीया । सा च प्रदर्शिता विज्ञानेश्वरादिभिः । वचनांतराभावोऽप्यसिद्धः । " नाभिक्वंतनतः पूर्व शिशोनिष्क्रमणं यदि " इत्यादिवचनजातस्य सुगमत्वात् ।
  - 'यचोक्तं पित्रादीनां दिनत्रयम्' इत्यनेन वृद्धमनुवचनेन जातमरणे ज्यहमस्पृशत्वं विधीयते इति तदापि न। "पित्रोस्तु मरणाशौचं सद्य एव सापंडवत्" इति नाभिच्छेदात्पूर्वमरणे तन्निमित्तस्य सद्यः-
- २. शौचस्य विधानात् तद्वत्तरमरणे च सिपंडानां सयःशौचिविधानाज्जननिमित्तास्पृश्यत्वलक्षणाशौचस्य च निरस्तत्वान्नाभिकृतनतः पूर्विमित्यादिवचनानुग्रहाच्च ज्यहविधानस्यास्पृश्यतामात्रविषयत्वानुपपत्तेः। अतो नाभिच्छेदात्पूर्व शिशुमरणे जननिमित्ताशौचं पित्रादीनां सिपंडानां त्रिरात्रमरणिनिमित्तं सयःशौचम्। नाभिच्छेदादूर्ष्वं शिशुमरणे निष्पाणिशिशुनिर्गमने च जननिमित्ताशौचं पूर्णं मरण-निमित्तं पितृव्यतिरिकानां सयःशौचम्। पित्रोस्तु दशाहमिति युक्तम्। यत्तु कात्यायनोक्तम्—
- १५ " अनिवृत्ते द्शाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति। सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नैव सूतकम् " ॥ इति एतत् विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम् ( पृ. १७६ पं. १६ )—" सूतकमस्पृश्यत्वं नैव पित्रादीनां भवतित्यर्थः । अथवा अयमर्थः—अंतर्दशाहे यदि शिशूपरमस्तदा न प्रेताशौचम् ह यदि तत्र सापिंडजननं तदा सूतकमपि नैव कार्यं किंतु पूर्वाशौचेनैव शुद्धिरिति " ॥

चंद्रिकायां तु—" यत्तु शाकटायनेनोक्तः,—

् "बालस्त्वन्तर्दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौचं नैव सूतकम्" ॥ इति तन्मातुलादिविषयम् । ततश्चायमर्थः । न मातुलादिवंधूनामिह कालापनोद्यशावाशौचं सूतकं वा किंतु तिन्निमित्तमप्रायत्यं स्नानमात्रेण नश्यिति" इति । एवं च यदुक्तमखण्डादर्शे—' निमित्ताभावान्नेमित्तिकस्याण्यभावः' इति न्यायेन निमित्तभूतस्यायुषि सति सिपंडानामाशौचं स्यात्तिसमन्नष्टायुषि सति कस्यकेन निमित्तेनाशौचं भवति तस्मात्तिसमन्नष्टे सत्याशौचमिप नष्टं स्यात् । अतो नास्त्याशौचं

सर्पिंडानामिति । तद्दशाहाभ्यंतरे बाल इत्यादिपूर्वोक्तवचननिचयबलादुपेक्षणीयमेव इति । इति दशास्त्रंदर्भक्षिल्यसरणाशौचम् ।

अथ दशाहोपरितनशिद्युमरणाशीचम् । तत्र मनुः (५१७७, ६६)—
"बाठे देशांतरस्थे च पृथक् पिंडे च संस्थिते । सवासा जलमाप्लुत्य सच एव विशुध्यति ॥
"नॄणामकृतचौलानामशुद्धिनैशिकी स्मृता । निवृत्तचौलकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिध्यतें"॥ (६६) ५ अनयोरयमर्थः—बाठे अजातदंते षाणमासिक इति यावत्संस्थिते मृते सपिंडः सच एव विशुध्यति । देशांतरस्थे च पृथक्पिंडे समानोदके संस्थिते स्वाशौचकालादूर्ध्वं श्रुत्वा सचः शुध्यति । अकृतचौलानामप्राप्ततृतीयवर्षाणां षष्टमासादूर्ध्वं मरणे ज्ञातीनामशुद्धिनैशिकी । आशौचमेकरात्रम् । निर्वृत्तचौलानां प्राप्ततृतीयवर्षाणां सप्तमवर्षात्राङ्मरणे त्रिरात्रमाशौचिमिति । तथा च याज्ञवल्क्यः (प्रा. २३)—
"आ दंतजन्मनः सचः आ चौलाञ्जीशिकी स्मृता । त्रिरात्रमा व्यतादेशाह्शरात्रमतः परम् "॥ १० खननेऽहस्थहं दाहे त्यागे च चौलं चूडाकर्मवतादेश उपनयनम् ।

**इांखोऽपि**—" अजातदंते तनये सद्यःशोचं विधीयते । अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्बाठे त्वकृतचूडके ॥ " तथैवानुपनीते तु ज्यहाच्छुध्यन्ति बांधवाः " ॥ इति । **व्यासोऽपि**—

"आ दंतजन्मनः सयः आ चौलादेकरात्रकम् । त्रिरात्रमोपनयनाद्द्शरात्रं ततः परम् "॥ इति । सननादिसंस्कारभेदेनाशौचभेदः । अत्र सननादिसंस्कारभेदेनाशौचव्यवस्था दर्शिता संग्रहे— १५ "चौलात्परं भवेद्दाहो नाम्नः प्राकृ सननं परम् । दाहो वा सननं दन्तात्परं त्यागः स वा स तत् ॥ "दाहेऽहः सनने सयो दंतोत्पत्तेरधःपरम् । सननेहरूच्यहं दाहे त्यागे च व्यहमिष्यते "॥ इति । चौलात् व्यव्दाद्वा परं मृतस्य दाह एव संस्कारः । नाम्न एकादशाहाद्वा प्राङ्मृतस्य सननमेव संस्कारः । एकादशाहात्पश्चाहंतजननात्पर्वं सननं वा दाहो वा विकल्पेन स्यात् । दंतजननात्पष्ठमासाद्वा परं मृतस्य सननं दाहः त्यागो वा संस्कारः । तत्र दंतोत्पत्तेर्र्वाङ्मृतस्य दाहे सिपंडानामाहः अहो-२० रात्रमाशौचम् । अत्र सनने सयःशौचम् । दंतोत्पत्तेः परं तु सननपक्षे अहोरात्रम् । दाहपक्षे त्यागपक्षे च व्यहमधं भवतीत्यर्थः ।

अत्र विष्णुः (२२।२६–२८)—" अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव । नास्याग्निसंस्कारो नोदकक्रिया च । दंतजाते त्वकृतचौले त्वहोत्रेण " इति । चंद्रिकायाम्—

" स्त्रीणां तु पतितो गर्भः सद्यो जातो मृतोऽथ वा । अजातदंतो मासैर्वा मृतः षड्भिर्गतैस्तथा ॥ " वस्त्राद्धिभूषितं कृत्वा न्युप्तव्यः स तु काष्ठवत् । सनित्वा तु शनेर्भूमौ सद्यःशौचं विधीयते ॥ " जातदंतं मृतं सात्वा चरेदेकाहमेव तु"॥ अंगिराः—

" अनुजातस्य तावत्स्यादाशौचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति सचेठं बांधवा बहिः"॥ इति । अनुजातो जातदंताद्वाठतरः । अनुत्पन्नदंत इत्यर्थः । जमदक्षिः—

" यो नामकरणात्पूर्व पंचत्वमुपगच्छति । गर्त एवोपगुह्यैनं स्नानाच्छुध्यन्ति गोत्रिणः॥

" नामिक्रयाया ऊर्ध्वं तु बालो यदि भवेन्मृतः । सद्यःशौचं सिपंडानां भूमौ निखनने कृते॥

" दहेद्वा काष्ठवद्वालं क्षिपेदेकाहमेव तु।

" चूडीकृतेऽकृते वाऽपि जातदंतो मृतो यदि । आ त्रिवर्षातु दहने त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥

" सनने नैशिकी शुद्धिः सपिंडानां विधीयते "॥ इति । यतु **यमवचनम्**—

"अदंतजाते तनये शिशों गर्भच्युते तथा । सिपंडानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम् "॥ इति । यद्प्याश्वलायनवचनम्-"अदंतजाते पर्यति चैकरात्रम्" इति। पर्याते मृते। यद्पि देवरातवचनम्- ५ " नाम्नो दंतोद्गमाच्चौलादुपनीतेरधः क्रमात् । सद्यःशोचमहस्त्रयहो नियताग्न्युद्कः परः "॥ इति यद्पि संग्रहवचनम्— "प्राङ्नामकरणात्सय एकाहो दंतजन्मनः " इति । दंतोत्पत्तेः पूर्वमेकाहाशौचविधायकमेतादृशं वचनं दाहनविषयमिति स्मृतिरत्नेऽभिहितम् ।

नन्वत्राग्रिसंस्कारं निषेधित पराशारः ( ३।१६ )

" अजातदंता ये बाला ये च गर्भाद्विनिसृताः। न तेषामाप्रसंस्कारो नाशौँचं नोद्कक्रिया "॥ इति। १० मनुरपि ( ५।६७–६९ )-—

" ऊनद्विवाषिकं प्रेतं निद्ध्युर्वीधवा बहिः। अलंकृत्य शुचौ भूमौ अस्थिसंचयनाद्दते॥

" नास्य कार्योऽग्निसंस्करो नापि कार्योदकिकया । अरण्ये काष्ठवत् त्यक्त्वा क्षपयेइयहमेव तु ॥ " नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बांधवेरुद्किक्रया " इति । ऊनद्विवार्षिकं अप्राप्ततृतीयवयसं निद्ध्यः निस्तनेयुः । अलंकृत्य शवं प्रश्लाल्य वस्त्रादिभिरलंकृत्य बिह्यीमादस्थिसंचयनादृते अस्थिसमूह-१५ वर्जितायां भूमौ । न केवलम्नदिवार्षिकस्य निस्ननमेव संस्कारः िकंतु त्यागोऽपीत्याह—'अरण्ये काष्ठवत्' इति । त्यागपक्षे व्यहं क्षपयेत् । व्यहमाशौचवान्भवेदिति यावत् । त्यागे उद्किकियाऽपि न कर्तव्येत्यर्थः । याज्ञवल्कयोऽपि (प्रा. १–२)—

" ऊनद्दिवार्षिकं प्रेतं निखनेन्नोदकं ततः । आ श्मशानादनुवज्य इतरो ज्ञातिभिर्वृतः ॥

" यमस्कं तथा गाथां जपद्भिलेंकिकाभिना । स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत् "॥इति । २० ऊने अपरिपूर्णे द्वे वर्षे यस्यासावूनद्विवार्षिकः । प्रेतं निखनेद्भूमाववटं खात्वा दक्षिणाज्ञिरसं निक्षिप्य पांसुलोष्टादिभिः प्रच्छाद्येत् । नोदकं ततः । न दहेदित्यर्थः । अभिसंस्कारोदकक्रिययोः समनियत-त्वेन उदकनिषेधे दाहस्यापि निषेधः । स च प्रेतो घृतेनाभ्यज्य यमगाथां गायद्भिनिधातव्यः ।

" ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं घृताक्तं निखनेद्भवि । यमगाथां गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन् " ॥ इति यमस्मरणात् । ऊनद्विवार्षिकादितरः पूर्णद्विवर्षे यो मृतः असो स्मशानपर्यतं ज्ञातिभिः सिपिँडैः २५ समनोद्कैश्वानुवज्यः अनुगंतव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवार्षिकस्यानुगमनमनियतमिति गम्यते । अनुगम्य च 'परेयुवांसम्' इत्यादि षड्डचं यमसूक्तं यमगाथां 'योऽस्य कोष्ठच जगत' इति तिस्नः अचस्य जपद्भिर्लोकिकामिना संस्कृतामिना दग्धव्यः । उपेतश्चेत्तस्याहिताम्नेरावृता दाहप्रक्रियया पात्र-योजनादिरहितया स्वगृह्यादिप्रसिद्धया लोकिकामिने दग्धव्य इत्यर्थः । कर्मप्रदीपिकाह्यम्—

"कन्याबालकयोरूर्ध्व त्रयोविंशतिमासतः । उपोषणं तु कर्तव्यं तत्पूर्वं सननं तयोः "॥
३० उपोषणं दहनमित्यर्थः । एवं चाग्निसंस्कारस्योनद्विवर्षमरणे निषिद्धत्वात् कथं दहननिबन्धनमेकाहायाशौचमिति चेन्न । उक्तपराशरादिवचनानां नियताग्निसंस्कारनिषेधपरत्वात् । अतः अग्निसंस्कारोदकदाननिषेधो नामकरणात्प्रागेव नित्यः । नोर्ध्वम् । यतो निषेधानंतरमेव नामकरणाइंतजननाद्वा ऊर्ध्वमग्निसंस्कारमुदकदानं चानुजानाति मनुः (५-६९)—" जातदंतस्य वा
कुर्यान्नान्नि वाऽपि कृते सति " इति ।

१ ख-नापिकार्योदकिकया।

### लोकाक्षिरपीति-

"तूष्णीमेवोद्कं कुर्यात्ष्णीं संस्कारमेव च। सर्वेषां कृतचेळानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् "॥ इति। "चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमाब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोद्नात्"॥ (२।३५) इति मन्वादिविहितकाळे कृतचेळस्य सर्वस्य मरणे नियमेनाग्न्युद्कद्गनं तूष्णीं कार्यस्। अन्यत्रापि नामकरणादूर्ध्वमकृतचेळेपीच्छया प्रेताभ्युद्यकामनया द्वयमग्न्युद्कात्मकं तूष्णीं कार्यं न नियमे- ५ नेति चंद्रिकादो व्याख्यातम्। अन्ये तु प्रथमेऽब्दे कृतचूडस्योनद्विवार्षिकस्य मृतस्याग्नि-दानमुद्कदानं च तूष्णीममंत्रकं कुर्यात्। अन्यत्रापि तृतीयादिवर्षेऽप्यकृतचूडेच्छया द्वयं तूष्णीं कुर्यादित्याचक्षते। एवं च त्रिवर्षादिकृतचौळस्य एकर्चविधिना संस्कारः। स च वक्ष्यते। अजात-दंतस्यापि चूडाकरणे त्रिरात्राञौचमाह पराज्ञरः—

"जातद्तेऽनुजाते वा कृतचूडे च संस्थिते । अग्निसंस्करणे तेषां त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ इति १० जाता दंता यस्यासौ दंतजातः । अनुजातः अनुत्पन्नदंत इत्यर्थः । षदित्रंशन्मते—
" यद्यप्यजातदंतः स्यात्कृतचूडस्तु संस्थितः । तथापि दाहयेदेनं च्यहं चाशौचिमिष्यते "॥
प्रथमसंवत्सरचूडाभिप्रायेण काश्यपोऽपि—" बालानामदंतजातानां त्रिरात्रम् " इति ।
अंगिराः—

"विप्रे न्यूने त्रिभिर्विषैर्पृते शुद्धिस्तु नैशिकी । निर्वृत्तचूडके तिस्मिन् त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते"॥ इति । १५ विस्ष्यः (४।२४) " ऊनद्दिवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपंडामां त्रिरात्रम् " इति । षडशीतौ— " द्वितीये प्रथमे वाऽब्दे चौठं यदि कृतं तदा । चौठप्रभृति सर्वेषां गोत्रिणां त्रिदिनं मतम्"॥ इति । माधवीये-

"अनतीतद्विवर्षस्तु प्रेतो यत्रापि द्ह्यते । आशौचं ब्राह्मणानां तु त्रिरात्रं तत्र विद्यते "॥ चंद्रिकायाम्—" अनतीतद्विवर्षस्तु प्रेतो यत्रापि द्ह्यते । अतिमोहाभिमूतैस्तु देशसाधनमाचरन्॥ २० " आशौचं ब्राह्मणानां तु त्रिरात्रं तत्र विद्यते"॥ देशसाधनमाचरन् स्वदेशाचारमाचरद्भिरित्यर्थः । विभक्तिव्यत्ययः । मोहः स्नेहः । जातदंतस्याकृतचूडस्य दाहपक्षे अंगिरसाऽपि विशेषो दिशेतः—

" ययप्यकृतचूडो वै जातदंतस्तु संस्थितः । दाहियित्वा तथाप्येनमाशौचं व्यहमाचरेत्"॥ विसिष्ठोऽपि (४।३४)—" ऊनिद्विवर्षगर्भपतने सिपंडानां त्रिरात्रमाशौचं सद्यःशौचिमिति गौतमः" इति । अग्निसंस्कारे सद्यःशौचमग्निहोत्रानुष्ठातृविषयम् ॥

खननप्रभृत्याशोचम् । मृतस्य शिशोः यदा दिनान्तरे खननं दाहः त्यागो वा क्रियते तदा मृताहायेव सयोहरूयहकल्पना खननादिसंस्कारोत्तरकाठं वेति संदेहे निर्णय उक्तः संग्रहे—
"मृतस्य तु यदा दाहस्त्यागो वा खननं शिशोः । तदा तिह्वसायेव सयोहरूयहकल्पना "॥ इति ।
एतच्च खनित्वा शनकैर्भूमो अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा दाहियत्वा तथाप्येनमिति लोकाक्षिमन्वंगिरसां वचनैः त्वाप्रत्ययेन खननायनंतरमेव सयःशोचादिविधानाद्वगम्यते ।
इदं खननदिवसायाशोचं उपनयनपर्यतं बालमरणे वेदितव्यमित्येके । अन्ये तु—चौलात्पूर्व
कालसंस्कारविषयं तत्रेव त्वाप्रत्ययभवणादित्याहुः ।

ननु दिनांतरे बालसंस्कारे पूर्वेश्वराशौचाभावे कर्मानुष्ठानप्रसंगः इति चेन्मैवम् । " सूतकं तु प्रवक्ष्यामि मृतिजन्मनिमित्तकम् " इति आशौचस्य मरणोत्पत्तिशिष्टत्वादेवं च मरणायाशौचस्य सत्त्वेऽपि सननाशुत्तरकालमेव सथःशौचायनुष्ठानमिति न विरोधः । 'सात्वा सथः शुचिर्भवेत्' इति ३५ समानकर्नृत्वस्मरणात् । सननसंश्कारकर्नुः पितृश्रातृव्यतिरिक्तज्ञातेर्मातुरुविरिपि सद्यःशौचमेव । अग्निसंस्कारे त्यागेऽपि कर्नुः पितृश्रातृज्ञात्यादेस्तत्तद्दाशोचमेव । प्रेतिक्रियाकरणे असिपंडस्य सद्यःग्रुद्धिः । अत्र सर्वत्र सूतके दशाहात्परं बालघृतौ पित्रोश्चीतृणां च सदा दशाहमधं भविति ।
"बाले मृते सिपंडानां सद्यःशौचं विधीयते । दशाहेनैव दंपत्योः सोद्रराणां तथैव च "॥ इति
प व्याव्यपादस्मरणात् । अत्र सोद्रशब्दोऽसोद्रस्याप्युपलश्चकः । तथा पेंगगृद्धो—" गर्भस्थे प्रेते
मातुरेव स्यादाशौचं जात उभयोः । कृते नाभ्नि सोद्रराणां भिन्नोद्रराणामप्येवम् " इति ।

व्याद्रपाद्रस्मरणात् । अत्र सोद्रशब्दोऽसोद्रस्याप्युपलक्षकः । तथा पेंगमृद्धो—"गर्भस्थे प्रेते मातुरेव स्यादाशौचं जात उभयोः । कृते नाश्चि सोद्रराणां भिन्नोद्रराणामप्येवम् " इति । अखंडादर्शे च—" ज्ञातीनां स्नानमेव बालमरणे मातापितृसोद्रभिन्नोद्रराणामपि द्शाहमधं भवति " इति । द्शकेऽपि—" जातमरणे पित्रोदिशाहं सदा श्रातुर्दशाहं परम् " । इति तद्याख्याने विशेषः । श्राताऽत्र सोद्रः । स एव मुख्यः । तस्य नामकरणात्परं बालमृतौ द्शाहमधं

१० भवतीति । वृहस्पतिस्तु-

" जातमात्रे मृते चापि दशाहात्पितरों शुची । कृते नाम्नि सनाभीनां दशरात्रमघं भवेत् ॥ " भिन्नोदराणां आतृणां जातदंते मृते त्वधम् । दशाहं कृतचौठे तु दत्तादीनां विधीयते"॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २८ )—

" त्रिरात्रं द्शरात्रं वा शावमाशौचमुच्यते । ऊनद्दिवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि " ॥ इति । १५ ऊनद्दिवर्षे संस्थिते उभयोरेव मातापित्रोर्दशाहमाशौचं न सर्वेषां सिपंडानाम् । तेषां तु "आ दंतजन्मनः सद्यः" इत्युक्ताशौचमित्यर्थः । स्मृत्यंतरे—

" कृतचौडस्य विप्रस्य आ त्रिवर्षोपनायनात् । आश्चौचं तु त्रिरात्रं स्यात्पित्रोश्चैव तु सर्वदा " ॥ सर्वदेति यावदशाहामित्यर्थः । केचित्तु—

" बाले भृते सिपंडानां सथःशौचं विधीयते । दशाहेंनैव दंपत्योः सोद्राणां तथैव च "॥ इति २० व्याम्रवचनं नाभिच्छेदनादूर्ध्वं मृतवालविषयम् । स्तकानंतरमृतस्य बालस्य मार्गृपितृसोद्राणां भिरात्रमाशौचिमिति वदन्ति । यथा विज्ञानेश्वरः—" यनु काश्यपवचनम्—" बालानाम-दंतजातानां त्रिरात्रेण शुद्धिः" इति तन्मातापितृविषयम् । " बैजिकादिप संबंधादनुरुंध्याद्षं व्यहम्" इति जनकोषाधिकतया त्रिरात्रस्ररणात्" इति । आश्वलायनोऽपि—"औ दंतजाते च" इति । त्रिरात्रमित्यनुवर्तते चंद्रिकायाम् ॥ यनु पेतिनासिनोक्तम् " अकृतचूडानां त्रिरात्रम् " इति तन्मातापितृविषयम् । " जनद्विवर्षे प्रेतं मातापित्रोरेव नेतरेषाम् " इति स्मरणात् । अस्यायमर्थः कनद्विवर्षे प्रेतं निस्तनने च कृते मातापित्रोरेव त्रिरात्रमाशौचम् । नेतरेषां सिपंडानां तेषामेकरात्रा-मिधानादिति । स्मृतिरत्नेऽपि—"वालानामदंतजातानां त्रिरात्रेण शुद्धिः" इति कात्यायनवचनं मातापितृविषयम् । अत एव मनुः ( ५।६२ )—

" वैजिकाद्भिसंबंधादनुरुन्ध्याद्घं त्र्यहम् " इति ॥ षडशीतौ—

३० " यत्रोपनयनातपूर्व पुत्रं प्रेतत्वसृच्छिति । आशौचं त्रिदिनं तत्र मातापित्रोः समं तदा "॥
स्मृत्यर्थसारेऽपि—

" अनुपनीतमरणे मातापित्रोर्दशाहमाशौचपक्षो न दर्वैयते" इति । अत्र यथास्वदेशाचारं व्यवस्था । अनुपनीतमरणाशौचम् । अनुपनीतमरणाशौचे त्रिभागादूर्ध्वं स्पर्शमाह देवलः— "स्वाशौचकालादिशेयं स्पर्शनं तु त्रिभागशः । सूद्विट्क्षत्रविप्राणां यथाशास्त्रं प्रचोदितम्"॥ इति ।

१ खग्-माता । २ क्ष-अ । ३ क्ष-नाद्त ।

एतच्चानुपनीतप्रयाणनिमित्तकांताशौचे वेदितव्यमिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् (१. १७३ पं. २०) । स्मृत्यर्थसारेऽपि—"अनुपनीतमरणाशौचे वर्णाः स्वाशौचकाले त्रिमागादूर्ध्वं स्पृश्याः । अनुपनीतमरणश्रुतावतीताशौचं नास्ति । स्नानमेव । अनुपनीतमरणे समानोदकानाम।शौचं नास्ति । इदं वयःप्रयुक्ताशौचं सर्ववर्णसमम् " इति । तथा चांगिराः—

" अविशेषेण वर्णानामवीक् संसारकर्मणः । त्रिरात्रं तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्नो विधीयते " ॥ व्याञ्चोऽपि—" तुल्यं वयसि सर्वेषाम् " इति । वयसि षण्मासादिक्तपे यत् सद्यःशौचादिविहितं तत्सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां तुल्यमविशिष्टमित्यर्थः । अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १८२ पं. १२)—

"यथा पिंडोद्कदानविधिः सर्ववर्णसाधारणः यथा बालसमानोद्कशौचविधिः "अंतरा-जन्ममरण ' इति सन्निपाताशौचविधिश्च यद्वच्च " गर्भस्रावे मासतुल्या " इति स्नावाशौचविधिः " प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे व्यहमेव तु " इति विदेशस्थाशौचविधिश्च सर्ववर्णसाधारणः १० तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याशौचं साधारणमेव भवितुमर्हति । अत एव

" क्षत्रे षड्किः क्वते चौठे वैश्ये नवभिरुच्यते । ऊर्ध्व त्रिवर्षाच्छूदे तु द्वाद्शाहो विधीयते "॥ तथा " यत्र त्रिरात्रं विप्राणामाशौचं संप्रदृश्यते । तत्र शूद्रे द्वादशौहं षण्णव क्षत्रवैश्ययोः " ॥ इति ऋष्यशूंगादिवचनानि विगीतबुच्चा अनादियमाणैर्धारेश्वरविश्वरूपमेधातिथिप्रभृतिराचार्थै-रयमेव साधारणपक्षों अगिकृतः " । इति ।

नामकरणादिनिबन्धनाशी चक्रमः। एतच्च वालमरणाशी चं नामकरणादिसंस्कारनिबंधनं कालनिबंधनं च संस्कारावलंबेन कालावलंबेन च सद्यःशीचादिस्मरणात्। उक्तं च संग्रहे—
"कृते नामादिसंस्कारे प्राप्तकालेऽपि चाकृते। स्वकाले संस्कृते प्रेते यथा तद्ददिहाप्यघम्"॥इति।
"दशम्यामुत्थितायां स्नातायां पुत्रस्य नाम दथाति। जन्मनोऽधि षष्ठे मासि जन्मनोऽधि तृतीये वर्षे चौलं गर्भाष्टमेषु बाह्मणमुपनयीत" इत्यादि स्वस्वगृह्योक्तकालेषु नामकरणान्नप्राशनचौलोपनयनेषु २० कृतेषु दशम्यां नामकरणां षष्ठेऽन्नप्राशनं जातेषु दंतेषु वा॥

"चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषाभेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात् "॥ पंचमे वा वतक्षमे इत्यादिवैकल्पिकवचनानुरोधेन स्वगृह्योक्तकालात्पूर्वमेव नामादिषु कृतेषु च स्वगृह्यप्राप्तकाले देवान्नामादिसंस्कारे अकृते च सित स्वकाले स्वगृह्यविहितकाले एकादशाहादौ नामादिभिः संस्कृते बाले प्रेते यथा ज्ञातीनामधं भवति तथैव स्वकालात्पूर्वकालकृतसंस्कारे प्राप्तकाला- २५ कृतसंस्कारे च बाले मृतेऽपि ज्ञातीनामधमित्यर्थः।

खननादिसंस्कारव्यवस्था । अत्रेयं व्यवस्था—नामकरणात्पूर्व शिशुमरणे निखननमेव नानुगमनाग्नुयुदकदानादि । ज्ञातीनां सचैलरूनानाच्छुाद्धिः । तत उर्ध्वं दंतजननात्पूर्व मरणे निखननं तूष्णीं दहनं वा खननपक्षे सद्यःशुद्धिः । दहनपक्षे उदकदानादितूष्णीं पित्रा दर्भवर्जं कार्यम् । "अग्निना संस्कृतस्योक्ता पिंडदानोदकित्रया" इति वचनात् । 'अकृतचौलस्य दर्भमंत्रवर्जम्' इत्यखंडादर्श- ३० वचनाच । अनुगमनं कृताकृतं सपिंडानामेकाहः दहनं च शवं संस्नाप्यालंकृत्य ज्येष्ठपूर्वं स्मशानं नीत्वा लौकिकाग्निना तूष्णीं कुर्यात् ।

लोकिकेष्वनादेयास्यः । स च चंडालायसिव्यतिरिक्तो माह्यः " चंडालाभिरमेध्यासिः स्तिकासिश्च किहींचित् । पतितामिश्चितासिश्च न शिष्टमहणोचितः"॥इति देवलस्मरणात् । अजातदंतस्य चूडाकरणे दहनं त्रिरात्राशौचं च तूष्णीमुदकदानादि । ३५ दंतजननात्षष्ठमासाद्द्या परं मृतस्य खननं दाहस्त्यागो वा संस्कारः। खननं तु शवं प्रक्षाल्य गोघृते-नाभ्यज्यालंकृत्य ग्रामाद्द्वहिः हमशानाद्द्यत्र नीत्वा अस्थिरहितशुद्धभूस्यामवटं कृत्वा यमगाथां यमसूक्तं च जपद्भिः प्रणवेन कार्यम्

- " शुचौ देशेऽवटं सात्वा द्र्भैः प्रच्छाद्य सर्वशः। घृताभ्यक्तं मृतं तत्र प्रणवेन विनिक्षिपेत् ॥ ५ "मृतजाते तु निस्नेद्भूमौ प्रणववर्जितम्" इति स्मरणात् । अत्रानुगमनं कृताकृतं नोदकदानादि । अत्रेकरात्रमाशौचम् । दाहश्च ठौकिकाग्निना तूष्णीं कार्यः । उदकं पिंडदानं च दिनत्रयं दर्भवर्ज्यं तूष्णीं कार्यम् । त्यागपक्षे पूर्ववद्रंकृत्य ग्रामाद्धिः शुद्धदेशे अरण्यादौ त्यक्त्वा स्नातव्यं नात्रो-दकदानादि । " नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुद्ककिया " इति त्यागे सनने च तिन्निषेधात् । अत्र दाहे त्यागे च दिनत्रयमाशौचम् । जातदंतस्याकृतचूडस्य मरणे तूष्णीं दाह एव संस्कारः । अत्र दाहे त्यागे च दिनत्रयमाशौचम् । जातदंतस्याकृतचूडस्य मरणे तूष्णीं दाह एव संस्कारः । १० तूष्णीमेव त्रिरात्रमुद्दकं पिंडदानम् । " पितुस्त्रिरात्रमाशौचं सिपंडाना आचौठात्स्वननसंस्कार एव शिष्टाचारानुगुणः । चौठात् त्रिवर्षाद्वा परं पंचमवर्षपर्यतं कृतचौठस्याकृतचौठस्य वा मरणे यमगाथां यमस्कं च जपद्भिरतूष्णीमग्निसंस्कारः कार्यः । ठौकिक एव तुषाग्निरत्र ग्राह्यः । " ब्रह्मचारी कपाठाग्निस्तुषाग्निर्बाठकन्ययोः" इति स्मरणात् । ज्ञातिभिरनुगमनं कार्यम् । नात्र घृतप्राशनाग्निस्पर्शादीतरेषामपि ।
- १५" अनूचानं क्रतुश्रेष्ठमनुपेतमनायकम् । अनुगम्य विनाज्याग्नी द्विजः स्नानेन शुध्यति "॥ इति स्मरणात्—कृतचूडस्याकृतचूडस्य वा तृतीयवर्षे ज्ञातिभिरप्युद्कं दातव्यम्।"उद्कदानं सपिण्डैः कृतजटस्य " इति (१४।२१) गौतमस्मरणात्—चतुर्थवर्षमारभ्य कृतचौलस्याकृतचौलस्य वा ज्ञातिभिर्मत्रवर्ज्यं ज्यहमुद्दकं दातव्यं दुर्भमंत्रवर्जनं पिंडं च द्यात् ।
- " उदकं पिंडदानं च ज्यहं स्यात्तु त्रिवर्षतः । दशाहं पिंडदानं स्यादृष्टमाब्दात्परं स्मृतम् ॥ २० "प्रेतपिंडं बर्हिद्याद्दर्भमंत्रं विवर्जितम् " ॥ इति स्मरणात्— " पंचमवर्षमारभ्यास्थिसंचयनं अमन्त्रकं कार्यम् । " दाहायेवोद्कं पिण्डं पञ्चमाद्स्थिसंचयः " इति स्मृतः ।
  - " मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षादुद्कं बितम् । पञ्चमाद्यस्थिचयनं श्राद्धं कुर्याच्चतुर्दिनम् "॥ इति कात्यायनस्मृतेश्च । गौतमस्य विशेषमाह—
- " पंचमाद्वत्सराद्वीक् मृतयोबीठकन्ययोः । अस्थिसंचयनं तूष्णीं कुर्यादित्याह गौतमः " । इति । २५ पंचमवर्षपर्यतममंत्रक एवाग्रिसंस्कारः ।
  - " तूष्णीमथोदकं कुर्योत्तूष्णीं संस्कारभेव च। सर्वेषां कृतच्डानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् "॥ इति **छोकाक्षि**रमरणात् । षष्टवर्षमारभ्य उपनयनपर्थतमेकचिविधना संस्कृत्य तिलोदकपूरिंद्दाननव-श्राद्धषोडशश्राद्धानि मंत्रवर्ज्यं तंत्रत एव कुर्यात् । उपनयनात्पितृमेधविधिना संस्कृत्य मंत्र-वत्कुर्यात् । अष्टमात्परं शांतिकर्म च कुर्यात् ।
- ३० " अष्टमात्परमेवास्य दृषत्स्थापनपूर्वकम् । उद्कं पिंडदानं च कुर्यात्प्रेतस्य शान्तये ॥ " दर्भस्तंबे ततः पूर्वं सर्वं कर्म समाचरेत् । त्रिवर्षादुद्कं पिंडं श्राद्धं तं पंचमात्परम् ॥ " अष्टमात्सकलं ग्राह्यं सपिंडीकरणं विना ॥
  - " सप्तमात् द्वाद्शादृर्ध्वं गृहस्थब्रह्मचारिणोः । सपिंडीकरणं कुर्यान प्रागिति यमोदितम् ॥
- " त्रिवत्सरात्परं नग्नच्छादनश्राद्धमाचरेत् । अष्टमाद्दत्सरादूर्ध्वं नवश्राद्धानि षोडश् ॥ ३५" मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षादुदकं बिलम् । अब्दादेवाष्टमादूर्ध्वमेकोहिष्टानि षोडश् ॥

- " सप्तमाद्वत्सराद्वीग्मृतयोबीलकन्ययोः । पिंडोद्कं त्रिरात्रेण ह्येकरात्रेण संकटे ॥
- " त्रीन पिंडान्प्रथमे द्यात् द्वितीये चतुरस्तथा । त्रींस्तु द्यात्तृतीयेऽन्हि बाळानां पिंडकल्पना ॥
- " शिशोस्त्रिवत्सरादूर्ध्वमुद्कं पंचसप्ततिः । त्रिवर्षादुद्कं पिंडं सर्वेषां तर्पणं भवेत् ॥
- " त्रिरात्रं पिंडदशकं त्रिंशद्द्यात्तिलोदकम् । आदितस्त्रिदिने कार्यं बालानां शुद्गरीयसी ॥
- " द्वादशाद्वत्तसराद्वीक्योगंडमरणे सति । सपिंडीकरणं न स्यादेकोद्दिष्टादि कारयेत् "॥ इत्यादीनि वचनानि द्रष्टव्यानि । पौगंडः पंचमवर्षाधिको बाठः । अत्र विशेषमाहाप्रस्तंबः—
- " अनुपेतान्कन्याश्च पुनर्दहनमंत्रेणेव दहेयुः" इति । पूर्णद्विवर्षमारभ्य उपनयनपर्यतं बालमरणे एकर्चिविधिना संस्कुर्युरित्यर्थः । संचयनेऽपि विशेषमाह स एव—
- " तृतीयेऽन्हि नवं कुंभमादाय दहनं वजेत्। जलेन पयसा चैव संप्रोक्ष्यास्थीन्यमंत्रतः॥
- " तानि कुंभे समोऽप्याथ पयसा पूरयेद्घटम्। 'इदं त' इति मंत्रेण घटं कुर्यात्सुरिक्षतम्" ॥ इति । १० 'इदं त एकम्' इत्येकची । मंजयोमिणि—
- " त्रिवर्षादि दहेदेनमेकर्चावतबंधनात् । 'अस्मात्त्वम्' इति मंत्रेण स्नात्वा द्याज्जलाञ्जलिम् " ॥ **द्योनको**ऽपि—-
- " एकर्चविधिना कुर्याद्भगवांच्छौनकोऽब्रवीत् । अस्मास्विमिति मंत्रेण सर्वमंत्रो न विद्यते "॥ स्मृत्यंतरेऽपि—
- " त्रयोविंशातिमासातु मृतयोर्बालकन्ययोः । एकर्चा दहनं त्वैस्थिपंचमात्परमवतात् ॥
- " तुषाग्निना दहेत्प्रेतमस्मात्त्वमितिमंत्रतः । कुर्यात्संचयनं त्वस्थि चैकर्चाव्रतबन्धनात् " ॥ अन्यत्रापि—
- " पुंसां व्रतविधेः पूर्व दानात्पूर्व स्त्रिया अपि । अज्ञातगोत्रनाम्नां च पौगंडानां व्रतात्परम् ॥
- "राष्ट्रक्षोभे च सर्वेषां पुनर्दाहनिवृत्तये । एकचीविधिसंस्कारं भगवांच्छोनकोऽब्रवीत् " ॥ इति । २० बोधायनोऽपि—" बालान् मृतान्द्वित्रवर्षायतीतान्यज्ञोपवीतस्य विधेः पुरस्तात् ॥
- " अमंत्रकं चौलविधिं विधाय मंत्रेण संस्कारविधिं प्रदेखात् " ॥ इति । चौलप्रभृत्युपनयनपर्यतं सपिंडानामाशींचं त्रिरात्रम् ।
- " द्विजन्मनामयं कालस्त्रयाणां तु षडाब्दिकः । आशौचं त्र्यहमेव स्यात्स्वजात्युक्तमतः परम्"॥ इति स्मरणात् । नामकरणप्रभृत्युपनयनपर्यतं बालमरणे मातापित्रोर्भ्रातॄणां च दशाहमाशौचम् । २५ त्रिरात्रं वा देशाचारानुसारेण द्रष्टव्यम् । दशाहाशौचपक्षे अष्टमादिदिनत्रये पिंडोद्कसमापनम् ।
- " कन्याक्रिलकुमारेभ्यस्व्यहं पिंडोदकित्रयाः । कुर्याद्दशाहमाशीचं वर्तते नात्र संशयः॥
- "कन्याबालकुमाराणामष्टमादिदिनत्रये । पिंडोदके च निर्वर्त्य द्वादशे बलिमाचरेत्"॥ इति स्मरणात् । बलिं नारायणं बलिम् ।
- "तथा बालस्य कन्यायाः षंढस्य पतितस्य च। नारायणबलिः कार्यो ह्यन्येषां मोक्षकांक्षिणाम्"॥ इति ३० व्यासस्मृतेः। अयं च नारायणबलिश्चतुर्थवर्षमारभ्य कर्तव्यः। यदाह बोधायनः—"त्रिवर्षायुद्कं पिंडं चतुर्यौद्युद्कं बलिम्" इति ।
- यत्तु **गौतमवचनं**—" मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षां बुद्कं बिलम् " इति अत्र बिलिशब्देन पिंड-बिलिरुच्यते । अन्ये तु बालमरणे सर्वत्र नारायणबलिमाचरंति । ' मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण ' इति

3 **o** 

दाहसमनंतरं यत् त्रिरात्रेण समापनमुक्तं तिपतृश्रातृव्यतिरिक्तसंस्कर्तृज्ञातिविषयम् । पितृश्रातॄणां द्शाहमाशौचिनामष्टमादिदिनत्रयेण समापनस्योक्तवात् ।

"दाहियत्वा तथाप्येनमाशौचं व्यहमाचरेत् । त्रिरात्रमावतादेशाद्दाहादिव्यहमाशौचम् " इत्या-द्यंगिरोयाज्ञवल्क्यादिवचनैर्ज्ञातीनां त्रिरात्राशौचिधानात्। यावदाशौचं प्रेतस्योदकं पिंडं च द्युः। ५ " पूर्वोक्के वाऽपराक्के वा तोयमाशौचगामिभिः। संस्कर्त्रैव बलिदेयः स हि प्रेतस्य बांधवः "॥ इति विष्णुसंवक्तीदिभिः यावदाशौचं पिंडोदकविधानात्। दाहकर्तुर्ज्ञातिस्त्रिरात्रेण समापनं दाहादि-त्रिरात्रमेवाशौचम्। यत्तु कैश्चिदुक्तम्

"द्शाहं सोद्कज्ञात्योः त्रिरात्रं योनिबंधुषु । विज्ञातिषु श्वोक्तं स्यात्प्रेतनिर्हरणे कृते "॥ इत्यत्र प्रेतनिर्हरणाभावेऽपि पिंडदानां द्शाहसिद्धेः पुनरपि ज्ञातिप्रहणमनुपनीतिनिर्हरणे द्शाह-१० सिध्वर्थमिति न तत्र संग्रहकारवचने प्रमाणमस्ति । यदपि तेन प्रमाणमुपन्यस्तं मनुवचनम् (५१६२)—

" रजन्याऽन्हेव चैकेन त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः । शवस्पैर्शे विशुध्यंति ज्यहात्तूद्कदायिनः " ॥ इति नात्रानुपनीताशोचं प्रकृतम् । किंतर्हि ( ५१५९ )—

" दशाहं शावमाशीचं सिपंडेषु विधीयते । अर्वाक् संचयनादस्थां ज्याहमेकाहमेव वा " ॥ इति १५ ग्रुंणाशीचमेव प्रकृतम् । मानवे च विवरणे श्लोकद्वैयं च व्याख्यातम्—"दशाहं निर्गुणेऽज्यसिपंडेषु अस्थामा संचयनाच्च इति चतुरहोपल्क्षणम् । 'चतुर्थेऽन्हि संचयनम् ' इति वचनात् । चतुरहं ग्रुणवत्सु इत्यर्थः । ज्यहं ग्रुणवत्तसेषु एकाहं ग्रुणवत्तमेषु 'रजन्याऽन्हेव चैकेन ' इत्यहोरात्रस्य निर्देशः । 'त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः ' इति नवरात्रस्य दशिभरहोरात्रेरिति यावत् । शवस्य स्पर्शश्चेत् ग्रुणवत्तमा अपि सिपंडा दशहेन शुध्यंति । उद्कदायिनः समानोदकास्त्रिरात्रेण शुध्यंति इत्यर्थ" इति । एवं चानुपनीतदाहे कर्जुर्शातिस्त्रिरात्रमाशीचम् । असिपंडस्य तु उद्किपंडादिग्रेतिक्रयाया अकरणे सद्यःशुद्धिः । "असिपंडिद्दिजं प्रेतं विप्रो निर्हत्य वंधुवत्। अनद्श्वसमन्हेव न च तस्मिन्गृहे वसेत्"॥ इति प्रेतगृहवासतद्वसोजनाभावे उपनीतासिपंडनिर्हारेऽपि मनुना दिनमात्रविधानात् (५।१०१-२)।

# इत्यनुपनीतमरणाशौचम् ॥

# अथ कन्यामरणाशीचम् । तत्रापस्तंबः---

२५ "अचूडायां तु कन्यायां सद्यःशौचं विधीयते । एकाहं चूडितायां तु दत्तायां व्यहमिष्यते"॥ इति । मरीचिः—" चूडायाः करणे सद्यःशौचं प्राक् दानादेकाहं दत्तानां प्राक्परिणयात् व्यहम्"॥ इति । व्यासोऽपि—

" आजन्मनस्तु चौठांतं कन्या यदि विपद्यते । सद्यःशौचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥ " ततो वाग्दानपर्थतं यावदेकाहमेव हि । ततःपरं प्रवृत्तायां त्रिरात्रमिति निश्चयः॥

" वाक्प्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयतस्त्र्यहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि॥

" स्यात्स्वजात्युक्तमाशौचं सूतके मृतके तथा "॥ इति । ततो वाग्दानपर्यतमित्यादेरर्थ-श्चंद्रिकायामुक्तः—"ततः तस्माच्चौलाद्दाग्दानपर्यतं कन्याविपत्तौ यावदेकाहं अहोरात्रं यावत्तावदा-शौचम । ततः परं वाग्दानादूर्ध्वं विवाहोत्कर्षविषये वाग्दत्तावस्थयैव प्रवृद्धायां अधिकवयस्यिप

९ खग-स्पृशो । २ क्ष-त्रिगुणा । ३ क-त्रय ।

त्रिरात्रमेवेति निश्चयः । वाग्दाने कृते विवाहे चाकृते यत्र कन्या विषयते तत्र उभयतः पक्षत्रयस्य दिनत्रयं ततो विवाहादूर्ध्वं दत्तानां सम्यवप्रतिपादितानां मरणे अपत्यजनने वा केवलं भर्तृपक्षस्य स्वजात्युक्तं दशाहमाशौंचं स्यात् । विवाहोत्कर्षवच्चूडाकरणवाग्दानयोक्तकर्षे आ चौलात्सद्यः आ वाग्दानादेकाहमेवेति निश्चयः न्यायस्ताम्चादिति ।

अन्ये तु—चौलस्य कालोपलक्षणत्वाद्याप्तवृतीयवर्षायाः कन्याया मरणे सद्यःशौचम्। ५ वृतीयवर्षमारभ्य कृतचूडाया अकृतचूडाया वा मरणे आ वाग्दानादेकाहम्। अकृतेऽपि वाग्दाने गर्भाष्टमाब्दात्प्रागेकाहम्।ततोऽत्यकृते दाने अष्टमवर्षप्रभृति कन्यासिपंडानां त्रिरात्रमाशौचं भवति। दानशब्दस्य कालोपलक्षणत्वात्। 'अष्टवर्षा भवेद्गेरि '।

"गौरीं वा वरयेत्कन्यां ब्रष्टवर्षोष्टवर्षा वा । विवाहस्त्वष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते "॥ इत्यादिवचनैः प्रदानं प्रत्यष्टमवर्षस्यैव मुख्यकालत्वावगमात् । यद्यप्यत्र दानमुपलक्षणं तथापि साक्षात् १० दानक्रियायां निर्वृत्तायामेव वरपक्षस्यैतद्धं भवति । अन्यथा वरपक्षस्यासंभवात् । अतोऽष्टमवर्ष-प्रभृत्यकृते दाने पितृपक्षस्य कन्यासिष्टंस्य त्रिरात्राशौचिमत्याहुः । त्रिरात्रमित्यस्य दृष्टे रजस्यपवादमाह् शंखः—

"पितृवेरुमिन या नारी रजः पर्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिद्पि शाम्यति "॥ इति स्वजात्युक्तद्शाहादिकाळादवीक् कदाचिद्पि न शाम्यतीत्यर्थः । वाग्द्ताया रजोद्शीने पितृवेरुमिन १५ या नारी रजः पर्यतीत्यादिवचनोक्तं दृष्टव्यभिति चंदिकाधासुक्तम् । संग्रहे—

"आ चौठात्सय आ दानान्निशोर्ध्व त्वा विवाहतः । त्र्यहं कन्यामृतौ जातिष्वयं पूर्णमृतूद्भवेत् ॥ " त्रिरात्रं वरतद्ज्ञात्योर्द्तानूहामृतावयम् । पूर्णं भातुश्च पित्रोश्च कन्याबाठमृतौ सदा" ॥ इति । स्मृत्यर्थसारे—"कन्यामरणे त्रिपुरुषविषयज्ञातीनामाचौठकरणादा चौठकाठाद्दा स्नानेन शुद्धिः । स्त्रीषु सापिंडचं त्रिपुरुषमेव । अप्रत्तासु ततो वाग्दानादवीगेकाहमाज्ञौचं ततो विवाहादवीक्प्रति- २० पक्षेऽपि त्रिपुरुषपर्यंत त्रिरात्रं वाग्दानाभावे विवाहनिश्चयाविधिरत्येके " इति । स्मृत्यंतरे च-~

"दत्ताऽन्दा च कन्या या संस्कार्या भर्तृगोत्रतः। उभयोर्वशयोश्चेव त्रिरात्रमधिमध्यते "॥ वारिपूर्व वाचा दत्ता अन्दा च या कन्या तस्या पृतौ वंशद्वयस्य त्रिरात्राशौचिमित्यर्थः। तथा मरीचिः—

" वारिपूर्व प्रदत्ता या या नैव प्रतिपादिता । असंस्कृता सा विज्ञेया त्रिरात्रमुभयोः समम् "॥ इति । ২५ मनुः—( ৭।७१ )

" स्त्रीणामसंस्कृतानां तु ज्यहाच्छुध्यंति बांधवाः । यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यंति च सनाभयः"॥ इति । बांधवा वरसपिंडाःपितृपक्षीयास्त्रिपुरुषपर्यताः कन्यासपिंडाश्च त्रिरात्रेण शुध्यंति । सनाभयः सोद्राः । ते मातापित्रोरप्युपलक्षणार्थाः । अतो मातापितृसोदरास्तु यथोक्तेन कालेन शुध्यंतीत्यर्थः । "कन्याबालकुमारेभ्यस्त्रचहं पिंडोद्किक्याः । कुर्याद्शाहमाशौचं वर्तते नात्र संशयः"॥ इति स्मृतेः । ३० पितृश्चातॄणां कन्यामृतौ दशाहमाशौचिमत्याहुः । अपरे तु—

" प्रताप्रतासु योषित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च । मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि " ॥ इति । कार्ष्णाजिनिस्मरणात् ॥

"अप्रत्तायां मृतायां तु कन्यायां च त्रिरात्रकम्। आशौचं बांधवानां तु पित्रादीनां प्रकीर्तितम्"॥ इति मार्केडेयस्मरणाच त्रिरात्रमित्याहुः । यथादेशाचारमत्र व्यवस्था ।

कन्यायाः सननादिसंस्कारो बालवदेव द्रष्टव्यः । उद्कादिकमपि तद्वदेव । अत्र गौतमः (१४।२१-३२)—"उद्कदानं सिपंडैः कृतचूडस्य । तत्स्त्रीणां चैके प्रत्तानाम् " इति । अस्यार्थः तद्वद्वव्यनं स्त्रीणां कृतचौलानां च कर्तव्यम् । एके मन्यन्ते प्रत्तानामेव स्त्रीणामुद्कदानं भर्तृपक्षे अप्रतानां तु नैवोद्कदानमिति ।

#### ५ बोधायनोऽपि---

- " अप्रतासु च कन्यासु प्रतास्वेकेह कुर्वते । लोकसंग्रहणार्थं हि तद्मंत्राः स्त्रियो मताः " ॥ इति । **ऊनद्विवर्षाया ऊढायाः संस्कारक्रमः** । सननादिविकल्पोऽनूढाविषय एव । ऊढासु तृतीयवर्षा-त्प्रागपि दाह एव
- " त्रिवर्षात्प्राग्विवाहेऽपि मरणं याति कन्यका । निखनेद्वा क्षिपेद्वाऽपि पुनःसंस्कारमहिति " ॥ इति १॰ स्मरणात् । खननत्यागयोः संस्कारत्वेऽपि पुनर्विधानाद्दाह एव संस्कार इति केचिब्राचक्षते । अपरे तु खनित्वा पुनरुत्थाप्य दहेदिति । तथा च स्प्रर्थते—
  - " ऊनद्विवर्षाद्वीवतु ऊढायाः सननं भवेत् । उत्थाप्य संद्हेत्पश्चात्सापिंड्यं तं समाचरेत् ॥ " ऊनद्विवर्षकन्यायाः पाणिग्रहणकर्मणि । सनित्वा निक्षिपेद्यामं पुनः संस्कर्तुमर्हति "॥ इति च । सपिंडीकरणांतं च कर्म कर्तव्यम् । तदुक्तं गृह्यपरिशिष्टे
- ३५ " अष्टमाद्वत्सरादूर्ध्वं गृहस्थब्रह्मचारिणोः । सिपंडीकरणं कुर्यान्न प्रागिति यमोदितम् ॥ "द्वाद्शाच्दाद्थाप्यर्वाक् गृहस्थस्य सिपंडनम् । तथोढायाश्च कर्तव्यं द्वाद्शात्परमन्यथा" ॥ अन्यथा अनूढाया इति द्वाद्शाच्दात्परं सिपंडनिमत्यर्थः । मार्कडेयः—
  - " स्त्रीणामुपनयनस्थाने विवाहः परिकीर्तितः । सर्वा एव क्रियाः कार्यास्तत ऊर्ध्वं समंत्रकाः ॥
  - " उद्दाहितानां नाशौचं पितृपक्षे विधीयते "। पितृगोत्रतः पिंडाशौचनिवृत्तौ हेतुमाह **पेठिनसिः—**
- २० " दत्ता कन्या परैव भवति " इति । ऊढा कन्या भर्तृगोत्रैव भवतीत्यर्थः ।

" एकत्वं सा गता भर्तुः पिंडे गोत्रे च सूतके" इति स्मरणात् ।

स्वगृहे पुत्रीप्रसवादिनिमित्ताशौचम्। अत्र विशेषमाह विष्णुः (२२।३१-३३)—"स्त्रीणां विवाहः संस्कारः संस्कृतासु स्त्रीषु नाशौचं पितृपक्षे। तत्प्रसवमरणे चेत्पितृपक्षगेहे भवेतां तदैक-रात्रं विरात्रं वा " इति। स्वगृहे प्रसवे मरणे वा पितृव्यादिबांधवानामेकरात्रं पित्रोस्निरात्रमित्यर्थः।

#### २५ तथा च व्यासः--

" दत्ता नारी पितुर्गेहे सूयेताथ ब्रियेत वा । तद्धंधुवर्गस्त्वेकेन शुचिस्तज्जनकश्चिभिः "॥ इति । अत्र जनकग्रहणं जनन्याः सोदरश्रातॄणां च प्रदर्शनार्थं तेन पितृगृहे प्रसवे मातापितृम्हेद्रश्रातॄणां विरात्रं तत्रैव प्रसवे पितृव्यमातुरु।दिबंधूनामेकरात्रमिति च चंद्रिकायां व्याख्यातम् ॥

# भारद्वाजोऽपि—

- ३० " बंधूनां मातुलादीनां प्रस्तिर्मरणं गृहे । तेषामेकाहमाशौचं पितुस्तु ज्यहमेव च"॥ इति । दीपिकायाम्—
  - " पितृगेहे मृतायां तु प्रतायां दुहितर्यपि । सूतिकायां च ज्यहं पित्रोस्तत्सुतानां दिनं भवेत्॥
  - " पितृगेहे भवेदेवं दिनमन्यत्र नेष्यते । स्ववेश्मिन मृतायां तु तित्पत्रोस्तु ज्यहं भवेत् ॥
  - " तद्भावे तत्सुतानामेकस्मिन्भवने यद् "। इति ।

नाशौचम्।

षडरीति — "यत्र तूद्दाहिता कन्या पितृगेहे प्रमीयते । पित्रोखिदिनमन्येषां चाहरित्येक ऊचिरे ॥ " पितुर्गेहादतोऽन्यत्र यदि पुत्री प्रमीयते । पक्षिणी तत्र पित्रोस्तु नान्येषामिति निश्चयः॥ "एवं श्रातृगृहे यत्र भगिनी वा विपचते । श्रातुश्चिदिनमाशौचं श्रातृव्याणां तु नैव हि"॥ इति ।

" बंधुष्वहस्त्र्यहं पित्रोरूढा तत्तद्गृहे यदि । प्रसूताऽन्यगृहे सूता मृता वा तस्य नास्त्यघम् " ॥ इति । प्रअन्यगृह इति अन्यस्य गृहे अन्या यदि सूता मृता वा तस्यान्यस्याघं नास्तीत्यर्थः । शांखः— " गृहे मृतासु दत्तासु प्रसूतासु व्यहं तथा " इति । स्मृत्यंतरे विशेषः— " यदि कन्या पितुर्गेहे पुमांसं जनयेत्तदा । त्रिरात्रं सूतकं पित्रोः कन्यासूतौ तु पिक्षणी" ॥ इति । अत्र चंदिकायाम्— " मातापित्रोः स्वगृहे जनने मरणे वा त्रिरात्रं गृहांतरेऽपि मरणे त्रिरात्रं प्रसवे तु पित्रोरिप नास्त्याशौचं कारणाभावात्स्वगृहप्रसूतिनिबंधनत्वात् त्रिरात्राशौचस्य " ॥ इति । १० अत्र केचित्रसवार्थमर्थदाने सति अन्यगृहे पुत्रीप्रसवेऽपि पितुस्व्यहमनुष्ठेयिमिति ह्योकाचारानुसारेण वदंति । बंधुव्यतिरिक्तस्यान्यस्य गृहे कस्याश्चित्प्रसवे मरणे वा तस्यान्यस्य तद्गृहस्यपि

"श्रोत्रिये तूर्पैसंपन्ने श्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरो "॥ इति मनुना (५।८०) श्रोत्रियाश्रोत्रियपुरुषोष्ठेसेनैव गृहवासिज्ञननमरणार्शोचस्मरणात् । नै स्त्री- १५ मृताविदं किंचिदिति च स्त्रीमरणे उपसंपन्नार्शोचस्य निषेधात् ।

" द्रव्याणि स्वामिसंबंधात्तद्घे त्वशुचीनि वै। स्वामिशुध्धेव शुध्यंति वारिणा प्रोक्षितान्यपि "॥ इति स्मृत्या पुरुषस्याशौचसंभवे स्वामिसंबंधद्वारा तद्गृहद्रव्यकर्मणां दुष्टत्वात्। अतः स्वामिन आशौचाभावे तद्गृहस्यापि नाशौचम्। यत्तु स्मर्यते—

" न तावच्छुध्यते भूमिः यावत्तत्स्याद्निर्दिशम् । न तत्र कर्भ कुर्वीत पितृदैवादिकं कचित्"॥ इति २० तत्प्रेतिक्रियाकरणे वेदितन्यम् ।

"दहनांतं गृहाशोचं यत्र पिंडोदकिकया । दशरात्रमिति शेयं प्रेतस्तत्रैव तिष्ठति "॥ इति स्मरणात् । अस्त्वेवं मृतिविषये । प्रस्त्वे अन्यस्य गृहस्य वा कथं सूतकाभाव इति चेन्मैवम् । गरीयसोऽपि शावाशोचस्याभावोक्त्या सूतकाभावस्य कैमुत्यसिद्धेः । तत्सद्भावे प्रमाणाभावाच्च । न हि कचिद्पि बंधुव्यतिरिक्तान्यस्य गृहस्य वा शोचप्रतिपादकं प्रमाणं दृश्यते । अतः स्वामिन २५ आशोचे सित तहुहे देविपिञ्यादिकं कर्म न कार्यम् । गृहस्वामिन आशोचाभावेऽपि तत्र प्रेतकियाकरणे देविपिञ्यादि कर्म न कर्तव्यम् । गृहस्वामिन आशोचाभावे तत्र प्रेतकार्यस्याकरणेन प्रसवमरणानिमित्तमाशोचं गृहस्येति निर्णयः ।

अथोपनीताशौचम् । तत्र याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २३ )---

" त्रिरात्रमा वतादेशाद्दशरात्रमतः परम् "॥ इति । वतादेश उपनयनम् । ततः गर्भसप्तमा- ३० दृब्दाद्वा परं बाल्ये यौवने वार्धके वा मरणे दृशरात्रमाशौचं भवतीत्यर्थः । तथा दृश्विकायाम्— " अनुपेत उपेते वा मृते गर्भाष्टमे समे । ब्राह्मणानां सिपंडानां दृशरात्रमधं भवेत् "॥ अस्मिन्विषये मनुरिष (४।५९)—"दृशाहं शावमाशौचं सिपंडेषु विधीयते" इति । एतच्च ब्राह्मणविषयम् ।

१ क्ष-त्रपवने । २ क्ष-नस्मृताविदे ।

"शुध्येद्विप्रो द्शाहेन द्वाद्शाहेन भूपितः। वैश्यः पंचद्शाहेन शुद्रो मासेन शुध्यिति"॥(५।८२) इति तेनेवोक्तत्वात् । पारस्करश्च—" उपनीतस्य पूर्णाधम् "॥ इति । यत्तु याज्ञवल्कयेनोक्तम् (प्रा. १८)—" विरात्रं द्शरात्रं वा शावमाशौचिमिष्यते " इति तत्र त्रिरात्रमित्येतत्समानोद्क-विषयम् ।

### ५ एवमेव वृहस्पतिः--

- "दशाहेन सिपंडास्तु शुध्यंति प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण सकुल्याश्च स्नात्वा शुध्यंति गोत्रजाः"॥ इति सकुल्याः समानोदकाः। सिपंडादीनां भेदः पूर्वमेवोक्तः। जाबालिरिप "च्यहं समानोदकानां गोत्र-जानामहः स्मृतम्" इति । अतः सिपंडानां सप्तमपुरुषाविधकानामिवशेषेण दशरात्रं समानोदकानां तु त्रिरात्रम् । यत्पुनः शंखवचनम्—
- ५० " चतुर्थे द्शरात्रं स्यात्मिण्णिशाः पुंसि पंचमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे त्वहरेव तु " ॥ इति तिद्विगीतत्वाद्नाद्रणीयम् । यथप्यविगीतं तथापि मधुपर्कागण्याळंभवछोकविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयम् ॥ " अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न तु " इति मनुंस्मरणात् । न च सप्तमे प्रत्यासन्ने सिपंडे एकाहो विप्रकृष्टाष्टमादिषु समानोद्केषु ज्यह इति युक्तम् " इति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )—यदिष मनुनोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )—यदिष मनुनोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )
- १५ " दशाहं शावमाशौचं सिपंडेषु विधीयते । अवीक् संचयनादस्थ्रां व्यहमेकाहमेव वा " ॥ इति । तत् "कुसूलधान्यको वा स्यात्कुंभीधान्यक एव वा । व्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तिनक एव वा"॥ इति । तत्प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थाभिप्रायमिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम्—पराशरोऽपि ( २।५–६ )— " एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्रिवेदसमन्वितः । व्यहात्केवलवेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिनैः ॥
- " जन्मकर्मपरिश्रष्टः संध्योपासनवर्जितः । नामधारकविप्रस्तु दशाहं सूतकी भवेत् "॥ इति । २० अग्निशब्देनाहवनीयादयो गृह्यंते । अयमाशौचसंकोचो बहुतरसिपण्डस्य संकुचितवृत्तेः प्रतिग्रहादौ द्रष्टव्यः । एवं च सत्येकाहविधानमञ्चस्तिनिकविषयं ज्यहविधानं ज्याहिकविषयम् । असंकुचित-वृत्तेस्तु दशाहिभिति व्यवस्था । अग्निवेदस्मान्वितत्वमञ्चस्तिनिकस्यैकाहाशौचविधिः स्तुत्यर्थः । जन्मकर्मपरिश्रष्टः गर्भाधानादिसंस्काररिहतः संध्योपासनादिनित्यनैमित्तिकान्यकुर्वाणः। अत एवासौ नामधारकविप्रो भवति । तस्यापि दशाहमेवाशौचिमिति माधवीये व्याख्यातम् ।

# २५ उक्तार्थाभिप्रायेणेव बृहस्पतिरपि-

- " त्रिरात्रेण विशुध्येत विष्रो वेदाग्निसंयुतः । पंचाहेनाग्निहीनास्तु दशाहात् ब्राह्मणब्रुवः "॥ पितामहोऽपि—
- " एतत् ज्ञात्वा तु मेधावी जपं होमं करोति यः । न भवेत्सूत्कं तस्य मृतकं च न विद्यते "॥ एतद्वायत्रीयाथार्थ्यम् । दृक्षोऽपि—
- ३० " ग्रंथार्थतो विजानाति वेद्मंगैः समन्वितम् । सकल्पं सरहस्यं च क्रियावांश्चेन्न सूतकम् "॥
  देवलोऽपि---
  - " चत्वार्यधीतवेदानामहान्याशौचिमिष्यते । वेदाग्नियुक्तविप्रस्य ज्यहमाशौचिमिष्यते ॥
  - " एताभ्यां श्रुतयुक्तस्य दिनमेकं विधीयते । एतैः साकं कर्मयुक्तः सद्यः शुचिरसंशयः ॥

१ याज्ञवल्कीय आचारे १५६

"अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च अदृत्वा च तथा द्विजः। एवंविधस्य विप्रस्य सर्वदा सूतकं भवेत्" ॥ इति । स्मृत्यर्थसारे—"दशाहस्थाने त्रिरात्रपक्षिण्येकाहसद्यःशौचपराणि वाक्यान्यापद्विषयाणि योज्यानि । समानोदकविषयाथ्य सकुंचिताशौचकल्पाः पक्षिण्येकाहसद्यःशौचरूपा आपद्विषयाः " इति । एवमादिकोऽघसंकोचो युगांतरविषय इति स्मृतिरत्वे । तथा च हारीतः—

" दशाह एव विप्रस्य सपिंडमरणे सित । कल्पांतराणि कुर्वाणः कलौ व्यामोहिकिल्बिषी " ॥ इति । ५ चंद्रिकायामपि—-

" वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिचोदितः । वृत्तः स्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा ॥ " एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मिभः । निवर्तितानि सर्वाणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः "॥ इति । अतो गुणवतो निर्गुणस्यापि सपिंडस्य दशाहमेवाशौचं समानोदकस्य व्यहमिति विवेकः । ब्रह्मचारिणः सद्यःशौचम् । ब्रह्मचर्योत्तरकालं कृतसमावर्तनस्याशौचमाह मनुः (५।८७)— १० "आदिष्टी नोदकं कुर्यादा व्रतस्य समापनात् । समाप्ते तृद्कं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ इति । आदिष्टं व्रतं समावर्तनं तद्दानादिष्टी ब्रह्मचारी व्रतस्थब्रह्मचर्यस्य आ समापनात् पित्रादिव्यति-रिक्तस्य नोदकं कुर्यातिपत्रादिनिर्हारं कुर्यादेव ।

" आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु व्रती प्रेतं न प्रेतेन वियुज्यते ॥

" मातामहं मातुळं च तत्पत्न्यौ चानपत्यके । प्रतिसंस्कुरुते यस्तु व्रतळोपो न तस्य हि ॥

" ब्रह्मचारी यदा कुर्यात्पिंडनिर्वापणं पितुः । तावत्कालं तदाशीचं ततः स्नात्वा विशुध्यति ॥

" आचार्यापेत्रुपाध्यायान् निर्हत्यापि वती वती । संकटान्नं च नाश्रीयान्न च तैः सह संवसेत् ॥

" दहनादिसपिंडचंतं ब्रह्मचारी करोति चेत् । अन्यत्र मातापित्रोः स्यादुपनीय पुनर्वती ॥

" आचार्य स्वमुपाध्यायं गुरुं वा पितरं च वा । मातरं वा स्वयं दग्ध्वा व्रतस्थस्तत्र भोजनम् ॥

" कृत्वा पतित यत्तस्मात्प्रेतान्नं नात्र भक्षयेत् । अन्यत्र भोजनं कुर्यान्न च तैः सह संविशेत् ॥ २०

" एकाहमशुचिर्मृत्वा द्वितीयेऽहिन शुध्यित "॥ इति मनुभृगुयाज्ञवल्क्यादिस्मरणात् । 'समाप्ते तूद्कं कृत्वा' इति समाप्ते ब्रह्मचर्ये कृतसमावर्तनस्य सिपंडमरणे सित विरात्रमाशौचं भवेदित्यर्थः । तथा मानवे व्याख्याने स्मृतिरत्ने च समाप्ते ब्रह्मचर्ये कृतसमावर्तनस्याकृतिववाहस्यायं विरात्रविधिरिति । एवं च " अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेकमि द्विजः " इति वचने सत्यिप " विरात्रशौचिविधायकविशेषवचनेन विरात्रशशौचोदकदानानंतरमेवोद्दाह " इति युक्तम् । २५ विज्ञानेश्वरीये विशेषः । ब्रह्मचर्योत्तरकाठं पूर्वमृतानां सिपंडानामुकदानमाशौचं कुर्यादेव । यथा मीनुः (५।८७)—

"आदिष्टी नोद्कं कुर्यादा वतस्य समापनात् । समाप्ते तृद्कं दत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ आदिष्टीति ब्रह्मचर्यस्य "अपोशानकर्म कुरु मा दिवा स्वाप्सीः " इत्यादि वतादेशयोग्यो ब्रह्म-चार्युच्यते । आचार्यः पुनरेव मन्यते आदिष्टीति प्रकांतप्रायश्चित्तः कथ्यते तस्यैवायमुद्कदानादि- ३० निषेधः प्रायश्चित्तरूपवतसमाप्त्युत्तरकालमुद्दकदानाद्याशौचविधिरिति । दशकटीकायां तु कुच्छूचांद्रायणवेदपारायणब्रह्मचार्यविवाहयज्ञादिपरिसमाप्तिर्यदा आशौचकालमध्ये स्थात्तदा शेषा-शौचमनुष्ठेयम् । यस्याशौचकालादृर्ध्वं परिसमाप्तिः स्यात्तदा मरणविषये अतिक्रान्ताशौचमनुष्ठेयम् । अत्र मतुः 'आदिष्टी नोद्कं कुर्यात् " इत्यादि वत्रमस्यादिष्टमित्यादिष्टी वर्ती ब्रह्मचारी । स

ऋत्विक्दीक्षितानामप्युपलक्षणार्थः । अत्र 'समाप्ते तूद्कं कृत्वा ' इत्येतत् " अतिक्रांते द्शाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्" इत्यस्यानुवाद्कम् । अतो व्रतिनां जातिमरणे सति संवत्सरादूर्ध्वं व्रत-समाप्तिश्चेत्सद्यः शौचमेवेति । शतकेऽपि—

"कुच्छ्रादीनां समाप्तिश्चेद्घे शिष्टाहमिष्यते । तद्घहिश्चेत्र्यहादि स्यादित्याह भगवान्मनुः" ॥ इति । ५ तद्यास्याने आदिशब्देन वेदपारायणप्रायश्चित्तवतादीनामुपसंग्रहः । एतेषां समाप्तिर्ययघमध्ये स्यात्तदा शिष्टाहविधिर्भवति । तत्परं चेत्समाप्तिः तदा "त्रिरात्रं त्रिषु मासेषु" इत्युक्तविधिः स्यात् । तथाह मनुः (५।८७)——

"आदिष्टी नोदकं कुर्यादा वतस्य समापनात् । समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् "॥ इति । त्रिरात्रामिति पक्षिण्यादेरप्युपलक्षणम् । कृच्छूवतादिकमस्यादिष्टमित्यादिष्टी वती ब्रह्मचारी च । १° ब्रह्मचर्यव्रतस्याप्यादिष्टत्वात् । अतः व्रतसमाप्तिपर्यतमादिष्टी उदकमाशौचं च न कुर्याद्दत्सरमध्ये तत्समाप्तो ज्यहाद्याशौचमुदकदानं च कुर्यात्तत्परं उदकमात्रमेव ।

" सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्वोद्कं शुचिः" इति याज्ञवत्क्यस्मरणादिति । एवं च अघमध्ये ब्रह्मचर्यसमाप्तौ शिष्टाहिविधिः । अघात्परं वत्सरमध्ये ब्रह्मचर्यसमाप्तौ ज्यहपक्षिण्यहो-रात्रविधिरुद्कं च वत्सरात्परं तत्समाप्तौ उद्कमात्रमेवेति विज्ञानेश्वरादिभिरुक्तम् । एतच्च १५ शिष्टाचारविरुद्धम् । न हि विवाहात्पूर्वं ज्यहमाशौचमुद्कं चानुतिष्ठन्ति । अतः "समाप्ते तूद्कं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्मवेत् " इति कृतसमानर्तनस्याकृतविवाहस्यायमपूर्वस्त्रिरात्रविधिरिति यदुक्तं तदेव युक्तमित्याहुः ।

अनौरसपुत्रजननाद्याशौचम् । अनौरसपुत्रजननाद्याशौचमाह विष्णुः—( २२।४२ ) " अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिरेकाहं तु सपिंडतः ॥

- २० " परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु मृतासु च " ॥ इति । अनौरसाः क्षेत्रजाद्यः । तानाह मनुः ( ९।१५९-१६० )--
- " औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृतिम एव च । गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बांधवास्तु षट् ॥ "कानीनश्च सहोद्धश्च कीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयंजातश्च शूद्धः षडदायाद्बांधवाः" ॥ इति । एतेषु क्षेत्रजादिषु जातेषु मृतेषु च दत्तादिषु मृतेषु द्विविधयोरिष पित्रोस्त्रिरात्रेण शुद्धः । उभयविध-२५ ज्ञात्योरकाहाच्छुद्धः । परो वर्तमानभर्तुरन्यः पूर्वो भर्ता यस्याः सा परपूर्वा पुनर्भूरिति यावत् । परपूर्वभार्यामरणे पूर्वपरयोर्भर्त्रोस्त्रिरात्रं उभयविधसिष्डानामहोरात्रमाशोचिमत्यर्थः।तथा च हारीतः-" परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहस्तु सिष्डंतः" इति। कृतकः पुत्रो जन्मव्यतिरिक्तैः कारणौर्जातो दत्तादिः। वाक्यार्थस्तु मातामहे मृते दोहित्रस्य त्रिराङंपरपूर्वा-मरणे भर्त्रोस्त्रिरात्रं कृतकपुत्रमरणे प्रतिग्रहीत्रादिक्षपितुस्त्रिरात्रं तत्सिप्डानामहोरात्राशौचिमिति । ३० स्वैरिणीभर्तृणामिपि त्रिरात्रमाह द्यासः—
  - " परपूर्वीमु भार्यामु पुत्रेषु कृतकेषु च । त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्ये स्वभार्यास्वन्यगासु च ? ॥ इति । शंखोऽपि---
- " अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च स्वासु त्रिराञ्चाच्छुद्धिरिष्यते " ॥ इति । मरीचिः—"सूतके धृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकाहस्तु सपिङ्ग)नां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः"॥ इति । अनकपितुरपि त्रिरात्रमाह सनुः ( ५।६२ )—

ч

३०

" बैजिकादिष संबंधादनुरुंध्याद्वं त्र्यहम् " । इति । अनुपनीतक्षेत्रजादिविषये प्रजापितः— " अत्याहृतेषु दारेषु परनारीसु तेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युः त्रिरात्रेणैव तत्पिता " ॥ इति । भिन्निषितृकसोदरविषये मरीचिः—

" मात्रेकया द्विपितृकौ भ्रातरावन्यगोचरौ । एकाहं सूतके प्रोक्तं त्रिरात्रं मृतके तयोः "॥ संग्रहे—

"जनने क्षेत्रजादीनां तिपत्रोस्त्यहिमध्यते । तत् ज्ञात्योर्दिनमेवेत्थमुपेतानां मृतौ न चेत् ॥ "पित्रोस्त्यहं तयोः सबस्यहं तेषां पितृक्षये" इति । क्षेत्रजादीनामुपेतानां मृतावित्थमेव पित्रोस्त्र्यहं तत् ज्ञात्योर्दिनमित्युक्तमेव चेद्नुपनीतानां मृतौ पित्रोस्त्यहं तयोः तत् ज्ञात्याः सबःशौचं । पित्रोः क्षये क्षेत्रजदत्तादीनामपि व्यहिमित्यर्थः । तत्रेव—

"पराश्रिताया भार्याया मृतौ पत्योस्त्रिरात्रकम् । तत्पक्षयोर्दिनं तस्याह्रयहं भर्त्रोश्च संस्थितौ" ॥ इति । १० याज्ञयत्क्यस्तु ( प्रा. २५ )—" अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यागतासु च" इति ।

अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १८२ पं. २४)—"अहित्यनुवर्तते । अनौरसाः क्षेत्रजद्ताद्यः । तेषु जातेषु उपरतेषु वा पित्रोरहोरात्रमाशौचम् । भार्यास्वन्यगतासु अन्यं प्रतिलोमव्यितिरिक्तमाश्रितासु अतीतासु चाहोरात्रमेव । न पुनः सत्यिप सापिंडचे द्शरात्रम् । प्रतिलोमाश्रितासु त्वाशौचाभाव एव । "पाखण्ड्यनाश्रितस्तेन भर्तृष्टन्यः कामगाश्च याः" इत्यनेन प्रतिषेधात् " ।

विष्णवायुक्तत्रिरात्रस्य याज्ञवल्क्योक्तैकरात्रस्य च संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्था। यदा पितुस्त्रिरात्रं तदा सपिंडानामेकरात्रम् । अन्यथा सद्यःशौचम् । "एकाहस्तु सपिंडानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः" इति मरीचिस्मरणात्" इति ।

दत्तविषये । एवं च दत्तस्य मरणे जनयितृप्रतिग्रहीतृरूपापित्रोक्षिरात्रमाशौचं द्वयोरपि ज्ञात्योरेकरात्रम् । पित्रोर्द्विवधयोर्मरणे दत्तस्य त्रिरात्रम् । उभयविधज्ञातिमरणे चैकरात्रमिति २० स्थितम् । एतत् द्विगोत्रकदत्तविषयमित्येके । उपनयनानंतरं दत्तो द्विगोत्रकः । तथा च स्मर्यते— " जनकस्य तु गोत्रेण उपनीतो द्विगोत्रकः " । स्मृत्यंतरेऽपि—

"उपनेतुर्भजेत् गोत्रमसंप्रज्ञातगोत्रवान् । संप्रतिज्ञातगोत्रश्चेद्वभयं दत्तपुत्रवत्" ॥ इति । **पेठीनसिरपि**—"दत्तकीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परिग्रहेणार्षेण जातास्ते संहतगोत्रा द्यामुष्यायणा भवंति " इति । उपनयनात्पूर्व दत्तस्य जनयितृगोत्राशौचसंबंधो नास्ति । ६५ तथा च **मनुः** (९।१४२)—

" गोत्रिर्द्विथे जनयितुर्न हरेत् दिविमः सुतः । गोत्रिरिक्थानुगः पिँडो व्यपैति ददतः स्वधा "॥ मरीचिरपि—

" गोत्रांतरप्रविष्टानां दाय आशौचमेव च । ज्ञातित्वं च निवर्तेत तत्कूले सर्वमिष्यते " ॥ इति । स्मृत्यंतरे—

" गोत्रांतरप्रविष्टास्तु संस्कार्यास्तत्कुलेन तु । जननेनैव पितरो दानेनैव निवर्तिताः ॥ " दत्तस्य परिवेनृत्वमाशौचं दाय एव च । गृहीतृगोत्रात् संमाद्यं श्रोतं स्मातं तथेव च" ॥ इति । एवं च उपनयनात्पूर्वं दत्तस्य पितृभातृज्ञातिमरणे दशाहमाशौचम् । दत्तमरणेऽपि तेषां दशाह-मस्ति । अत एव प्रतिमहीतृमरणे दशाहमध्ये द्शांगमे दशाहेनैव दत्तकर्तृकपिंडोदकसमापनं

#### स्मर्यते—

- " दशाहमध्ये यदि दर्श आपतेत् दयुर्दशाहं तिलवारिपिंडम् ।
- " पुत्रीसुतो दत्तक औरसश्च शेषाः सुतास्तत्र समापयेयुः " ॥ गालवोऽपि—
- " दौहित्रः पुत्रिकापुत्रो दत्तको ह्यौरसस्तथा । उद्कं पिंडदानं च यथाकाळं समाचरेत् "॥ इति ।

### ५ स्मृत्यंतरेऽपि-

- " यद्यमान्तर्वशाहे स्यादौरसो दत्तकृत्रिमौ। पिंडोदकं दशाहेऽन्हि दद्युरन्ये त्वमातिथौ " ॥ इति । अन्यथा दशाहाशौचाभावे 'यावदाशौचमुदकम् ' (१९।१३) इति विष्णुस्मरणेन त्रिरात्रेणैव सर्वदा समापनप्रसंगः। तथा कृतचौलिभिन्नोदरभ्रातृमरणे दत्तस्य दशाहशौचमुक्तं बृहस्पतिना—
- " भिन्नोदराणां अतिॄणां जातदंते मृते त्वधम् । दशाहं कृतचौठे तु दत्तादीनां विधीयते " แ
- १० इत्याहुः । अपरे तुँ "दशाहमध्ये दर्शागमे दशाहेन समापनं । कृतचौलभ्रातृमरणे दत्तकस्य दहाशौचं च संस्कर्तृविषयं अन्यथा व्यहम् ।
  - " मातापित्रोः क्रियाः कुर्यादौरसो यदि पुत्रकः। कुलान्तरप्रविष्टानामाशौचं व्यहमेव तु "॥ इति स्मरणात्—अत्र सपिंडानामेकरात्रं " एकाहस्तु सपिंडानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः "॥ इति स्मरणादिति—जनयितुः पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावे दत्त एव मातापित्रोमेरणे दशाहमाशौचं दाहादि
- १५ सर्व प्रेतिपितृकृत्यं प्रत्यब्दं तन्मृताहे प्रावर्णं च कुर्यात् । पुत्रादिरहितसोदरस्रातृमरणेऽपि स एव सर्व कुर्यात् । "पूर्वभ्रातुश्च पित्रोश्चार्तो कृत्यं स्वल्पं च दत्तके" इति स्मरणात्—
  - "दत्तस्य जनकापत्ये मृतेऽथ जनकेऽपि वा। संस्काराद्यसिलं कृत्वा दत्तो रिक्थमवाप्नुयात्"॥ इति स्मरणात्। जनयितुः पुत्रांतरसद्भावे तन्मरणे दत्तस्य ज्यहमाशौचं दत्तमरणेऽपि त्रिरात्रमाशौचं "वैजिकादपि संबंधाद्नुहंध्याद्घं ज्यहम्" इति स्क्षरणात्॥ "न ज्येष्ठं पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्णीयाद्वा" इति
- २० निषेधोष्टंघनेन मोहवशाज्येष्ठपुत्रस्य दाने पुत्रांतरसद्भावेऽपि ज्येष्ठ एव दत्तो जनयितुर्दशाहादि सर्व कुर्यादिति त्रिकांडचामुक्तम् । तथा च पारस्करः—
  - " दत्तोऽपि न त्यजेत्पित्रं धनं गोत्रं च सर्वदा । दत्तस्य तूभयत्रापि संबंधं मनुरब्रवीत् " ॥ इति अयमेवोभयधनग्राही द्यामुष्यायण इति केचिदाहुः । पूर्वोक्तरीत्या उपनयनान्तरं दत्त इत्यन्ये इति । तद्नयेषां पितृव्यतिरिक्तानां सिपंडानां च तत्स्नानमिप नास्तित्यर्थः । स्मृत्यर्थसारे तु—
- २५ "देशांतरादर्वाग्देशमृतौ स्वाशौचकालादूर्ध्वं श्रुतायां तद्देशं विंशतियोजनादिकं त्रेधा विभज्याये च स्वामिसमीपे भागे त्रिरात्रम् । ततो दूरभागे पक्षिणी ततो दूरभागे त्वेकाहम् । एवं देशं पर्यालोच्य यत्राल्पाशौचं तदेव ग्राह्मम् । अत्राघाहानि न वर्धयेत्
  - " न वर्धयेद्घाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः " इति (५।८३) **मनु**स्मरणात् । रुघुकल्पसंभवे गुरुकल्पाश्रयेणाववानघानि न वर्द्धयेत् । रुघुकल्पमाश्रितोऽपि वैतानाग्निषु क्रियाः प्रत्यूहेन्न
- २० विहन्यादिति **मनु**वचनार्थः । देशांतरलक्षणमुक्तम् । "देशांतरस्थे मृते स्वाशौचकालादूर्ध्वं श्रुते सिपंडानां सचेलस्नानं न त्रिरात्रात् " इति । तथा च पराशरः ( २११४ )—
  - "देशांतरे मृतः कश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि। न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत् "॥ इति । याज्ञवत्कयोऽपि----
  - " देशांतरमृतिं श्रुत्वा क्वींब वैसानसे यतौ । मृतौ स्नानेन शुष्यंति गर्भस्रावे च गोत्रिण: "॥ इति ।

अत्र विज्ञानेश्वरः—"यस्तु नथादिव्यविहते देशांतरे मृतः तत्सिपिंडानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रया-दर्वागिप सद्यःशोचम् " इति । षडशीतो—

" ज्ञातेर्पृतौ यदाशौचं दशाहानु बहिः श्रुतौ। एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशांतरे श्रुचिः "॥ इति । देशांतरलक्षणमाह बृहस्पतिः—

" महानद्यंतरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यंते तद्देशांतरमुच्यते ॥
" देशांतरं वदंत्यन्ये षष्टियोजनमायतम् । चत्वारिशद्वदंत्यन्ये त्रिंशद्वन्ये तथैव च "॥ इति ।
योजनलक्षणं माधवीचेऽभिहितम्—

" तिर्यग्यवोदरा ह्यष्टावृध्वी वा बीहयस्रयः । प्रमाणमंगुरुस्योक्तं वितस्तिद्दीदशांगुरुा ॥ "वितस्तेर्द्दिगुणोऽरित्नस्तस्मात्किष्कुस्ततो धनुः । धनुःसहस्रे द्दे क्रोशश्चतुःक्रोशं तु योजनम्"॥इति । स्मृत्यंतरे—

"भाषाभेदो महानथा व्यवधानमथादिणा । त्रिंशयोजनभेदो वा प्रत्येकं देशभेदनम्" ॥ इति । महानय उक्ता वृक्षिंहपुराणे—"गंगा यमुना गोदावरी तुंगभदा कावेरी चैता महानयः" इति । वामनपुराणेऽपि—

"गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी सरस्वती । तुंगभद्रा सुप्रयोगा सिंहा कावेरी रेविका ॥ "दुग्धोद्रा निलनी रेवा वारिसीता बलस्वना। महा अपि महानद्यः सह्यमूलाद्विनिर्गताः"॥ १५ महा अपीति परिगणिताभ्योऽन्या याः काश्चिद्विस्तारवत्यः ता अपि महानद्य इत्यर्थः एवं च महानद्या दक्षिणकूलमुत्तरकूलं च परस्परापेक्षया देशांतरं भवति । यथोकं बृहन्मनुना—

"देशनामनदीभेदो निकटे यत्र वै भवेत्। तेन देशांतरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयंभुवा " ॥ इति । देशनामानि अंगवंगकिलंगादीनि । नदीविशेषः महानदीति यावत् । एवमुक्तमतिक्रांताशौंचं मातापितृव्यितिरिक्तसिपंडविषयम् । मातापितृविषये तु सिन्निहितदेशे देशांतरे च दशरात्रमेव । २० तत्र पेठिनिसः—

" पितरों चेन्मृतों स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तिद्दनमारभ्य दशाहं सूतकं भवेत्"॥ इति । चंद्रिकायामिदं व्याख्यातम्—" श्रुत्वेत्यत्र तु उर्ध्वमिति शेषो द्रष्टव्यः । ततश्च दशरात्रमध्ये तु वार्ताश्रवणे पुत्रस्यापि तच्छेषेणेव न सिपंडांतरवच्छुद्धिः" इति । षडशीतौ—

"देशकालादिभेदेऽि मातािपत्रोर्मृतिश्रुतौ । श्रवणादिदशाहं स्यान्निर्दशत्वमिति स्थितिः " ॥ २५ स्मृत्यर्थसारे—" मातािपतृमरणे दशाहादूर्ध्व वत्सरादूर्ध्वमिप पुत्रः श्रुतदिवसमारभ्य दशाह-माशौचं द्वर्यादुदकिषिद्वादि च। पत्न्या अपि दशाहम्। "दशाहं पुत्रभार्ययोः" इति पैठीनिसि—वचनात्। महागुरुमरणे 'दूरदेशेऽप्यतीतेऽब्देऽप्यार्दवस्रोपवासिना' तथैवाशौचािद कार्यम्। वत्सरेऽ-तिते मातुः सपत्न्या मरणे पुत्रस्य त्रिरात्रम्। "सपत्न्योः परस्परं चैवम्" इति। स्मृत्यंतरे च—
" यत्रकुत्रस्थितः पुत्रः श्रुत्वा पितृविपर्ययम् । श्रुत्वा तिद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकं भवेत् " ॥ ३० अन्यत्रापि—

" मुख्यकर्ता विदेशस्थो मातापित्रोर्मृतौ यदि । संवत्सरे व्यतीतेऽपि कुर्यात् प्रेताक्रियां पुनः"॥ इति। दक्षः—

" महागुरुनिपाते तु आर्द्रवस्त्रोपवासिना । अतीतेऽब्देऽपि कर्त्तव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि " ॥ इति ।

संवत्सरादूर्ध्वमिप प्रेतकार्यमाशोचोद्कदानादि कार्यमित्यर्थः । चंद्रिकायाम् — महागुरुनिपातः इत्यत्र महागुरुशब्देन माता चोच्यते । न पुनः पितैव ।

- "द्दो गुरू पुरुषस्येह पिता माता च धर्मतः । तयोर्गुरुः पिता तावन्माता गुरुतरा स्मृता " ॥ इति मातुरपि गौरवातिशयस्मरणादिति । विज्ञानेश्वरः (१.१८२ पं.२७-२८)—"यस्तु पिता पुत्रानुत्पाच
- ५ वेदार्थं ग्राहियत्वा वृत्तिं च विद्धाति तस्य महागुरुत्वादुपरमे द्वादशाहम् " इति। यत्तु स्मृत्यंतरम्— "पिता पितामहश्चेव ज्येष्ठश्च प्रितामहः। यश्चोपनीय सकलं वेदमध्यापयेत् स च ॥ "महागुरव इत्येते पञ्च प्रोक्ता मनीषिभिः"॥ इति तत् पुत्रादीनां पञ्चानां अब्दादूर्ध्वमपि यथाविधि प्रेतकार्यं कर्त्तव्यभित्येवंपरं न पुनस्तेषामुपरमे द्वाहशाहाशौचप्राप्त्यर्थम्। " दशमं पिंडमुत्सृज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत्" इति स्मरणात् ।
- १० " पितिर प्रोषिते प्रेते पुत्रो देशांतरे गतः । कृतिक्रिये त्रिरात्रं स्याद्शाहमकृतिक्रिये " ॥ इति । यत्कृतिक्रिये त्रिरात्रविधानं तत्किनिष्ठपुत्रविषयम् । ज्येष्ठस्य तु
  - ' कृतिक्रियेऽपि पितिर दशाहं स्तकं भवेत् । द्यात्तिलोदकं पिंडं सिपंडीकरणं पितुः " ॥ इति दशाहिबिधानात् कृतस्यापि सिपंडीकरणस्य पुनःकरणविधानात् ज्येष्ठविषयत्वमस्यावगम्यते । मातृव्यतिरिक्तिपितृपत्नीविषये विशेषमाह—
- १५ " पितृपत्न्यामतीतायां मातृवर्जं द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् " ॥ इति । वरदराजीये—"प्रागब्दाज्जननीसमं दिश्चतु तत्प्रेतोदकादिकियाम्"। उक्तमात्रस्य ब्यामुष्यायणत्वा- भिधानं "गोत्रांतरप्रविष्टानां दाय आशौचमेव च। ज्ञातित्वं च निवर्तन्ते" इत्यादिपूर्वोक्तमन्वादि- वचनिवरोधादुपेक्ष्यम् । स्भृत्यंतरे—

" दत्तस्य पुत्रजनने मरणे पूर्वगोतिणाम् । स्नानमात्रं सचेठं स्यान्नाशौचं विद्यते कचित् "॥ इति । २० पुत्रपरिमहानंतरमौरसपुत्रजनने कनिष्ठोऽप्यौरस एव पित्रादेर्दाहादिकं कुर्यात् । "औरसे तु समुत्पन्ने दत्तो ज्येष्ठो न चेष्यते। न्यूनोऽपि वयसा पित्रोः कुर्यादेवौरसः सुतः"॥ इति स्मरणात् ।

# विवाहितस्त्रीविषये पित्राद्याशौचम्।

पित्रोमरणे संस्कृतानां स्त्रीणामाशौचमाह मनुः-

- २५ " पित्रोरुपरमे स्त्रीणामूढानां तु कथं भवेत् । त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः "॥ इति । पित्रोर्मृतो पुत्रीणामूढानां त्रिरात्रेण शुद्धिः । तासां च मृतौ पित्रोस्त्रिरात्रेणेव शुद्धित्येवकारार्थः । "त्रिरात्रेणेव तिष्पता" इति प्रजापतिस्मरणात् । "पुत्र्यास्त्रिरात्रमाशौचं तत्र भोजने च कृते दशाहं भवति" इति भरद्वाजस्मरणाच त्र्यहविधानं संनिधावेव । "पित्रोः स्वसरि तद्वच पक्षिण्री क्षपयेत् निशाम्" । परोक्षे पक्षिणीविधानात् । संग्रहे—
- उ॰ "परोक्षे पक्षिणी नो चेद्यहं प्रेतान्त्रभोजने । दशरात्रं मृतौ पुत्र्याः पित्रोश्चान्योन्यमित्यघम्"॥ इति । दौहित्रमातामहाचार्यमातृष्वस्नादिविषयाशौचम् ।

दौहित्रादिमरणे वृद्धमनुः--

''संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दोहित्रे भागिने सुते। संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः''॥ इति। दोहित्रे भगिनीसुते वा उपनयनसंस्कृते मृते मातामहमातामह्योर्मातृष्वसृमातुलयोश्च त्रिरात्रमाशोन्चं भवति

१ क्ष-नानंतरं दत्तजत्यन्ये।

उपनयनासंस्कृते कृतचौले पक्षिणी । चौलात्पूर्व तु भागिनेयादिमरणे मातुलादेः सद्यःशौचस्य चंद्रिकायामुक्तत्वात् । पक्षिणीं रात्रिं आगामिवर्तमानाहर्युक्तां रात्रिं मातामहादिः क्षपयेदित्यर्थः । एवं स्वस्नीयस्य मृतावि वतात्प्राक् मातृष्वसृमातुलयोः पिक्षणीविधानात् अनुपनीतयोस्तयोर्भृतौ तस्य सद्यःशौचमेवेति श्रेयम् । मातामहादीनां मरणे दौहित्रादीनां विरात्रम् ।

तथा च बृहस्पतिः—" व्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वशुचिर्भवेत् "। आचार्योऽत्रासिपंडः ५ सञ्जपनयादिकर्ता ।

" उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्थं प्रचक्षते"॥ इत्युक्तरुक्षणः । श्रोत्रियस्त्वेकशासाध्यायी मैत्रीप्रातिवेश्यत्वादिनोपसंपन्नः ।

"श्रोत्रियेतूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्" इति (५।८०) मनुस्मरणात् । "गृहे यस्य मृतः कश्चिद्सपिंडः कथंचन । तस्याप्याशौचं विश्लेयं त्रिरात्रं नात्र संशयः" ॥ ३० इत्यंगिरःस्मरणात् । विष्णुः (२२।४१)—" आचार्यमातामहयोर्व्यतीतौ त्रिरात्रम्" ॥ इति । आश्चलायनोऽपि (४४।१९)—"गुरौ चासपिंडे त्रिरात्रम्" ॥ इति । गुरुरत्राचार्यः । सपिंडो गुरुः पिता । तदुपरमे द्शाह एव । यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदार्थं ग्राहयित्वा वृत्तिं च विद्धाति तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वाद्शरात्रं "महागुरौ दानाध्ययने वर्जयेरन्" इत्याश्व-लायनोक्तं द्रष्टव्यम् । मनुः (५।७९)—

" त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्थे संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रामिति स्थितिः " ॥ एतच्च त्रिरात्राशौचं परकर्तृकदाहादौ द्रष्टव्यम् । स्वकर्तृके तु मनुरेवाह ( ५।६४ )—

" गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेषं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यित " ॥ प्रेताहारैः प्रेतात्रभोाजिभिः सिपेंडेरिति यावत् । अत्र चंद्रिकायाम्—" शिष्ये दशरात्राशौचस्य पितृमेधकर्तृत्वप्रयुक्तत्वात् द्रौहित्रादाविष पितृमेधकर्तृत्वे दशरात्रं वेदितव्यम् " इति । रिष्टे मातृष्वस्नाद्रौ त्रिरात्रमाह प्रचेताः—

" मातृष्वसामातुलयोः श्वश्रूश्वशुरयोर्गुरौ । मृते चर्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुध्यति " ॥ अत्र चंद्रिकायाम्-"मातृष्वस्नादिषु वश्यमाणपक्षिण्याशौचिवराधपरिहाराय कश्चिद्विशेषणं कल्प्यम् । तत्र मातृष्वसामातृलयोर्भगिनीसुतसन्निधात्रोः श्वश्रूश्वशुरयोर्जामातृपोषकयोर्गुरौ उपनयनादिकर्तिर कात्विजि यजमानकुलकमायाते याज्ये च ऋत्विक्कुलकमायाते मृते भागिनेयादिस्त्रिरात्रेण शुध्यति" २५ इति । गौतमः (१४१२५)—" आचार्यतत्पुत्रस्त्रियाज्येषु चैवम् " इति । एवमिति त्रिरा-त्रातिदेशाः अत्राचार्यपुत्रस्त्रियोर्भरणे त्रिरात्रं तयोरूपकर्तृत्वे सति द्रष्टव्यम् । बोधायनोऽपि— (१।५११६)—" शिष्यसतीर्थ्यसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहामिति कुर्वीत " ॥ इति । उपनीयाध्यापितः शिष्यः । तस्य मरणे त्रिरात्रमाचार्यः कुर्वीत । एकस्माद्रपाध्यायात्सहार्धातकृत्सन-वेदः सतीर्थ्यः । तस्य मरणे तदितरः सतीर्थः अहोरात्रं कुर्यीत् । सहैकदेशाध्यायी सुहत्सब्रह्म- ३० चारी तस्मिन्यृते तदितरः अहोरात्रमेव कुर्यादित्यर्थः । स्मृत्यंतरे—

" मातृष्वसामातुलयोः स्वश्रूस्वशुरयोर्गुरौ । तत्पुत्रस्त्रीषु याज्ये च मृते मातामहं ज्यहम् " ॥ इति । व्यासो विशेषमाह—

"आशोचं तु त्रिरात्रं स्याच्छुश्रूश्वश्रुरयोर्मृतौ। जीवत्यामेव भार्यायां मृतायां दिवसाच्छुचिः "॥ इति।

गौतमस्तु--

" श्वश्रृश्वशुरनाशात्तु पूर्व भार्या मृता यदि । तत्संततेः स्याद्दपनं ज्यहमित्याह गौतमः "॥ इति । संग्रहे—

" श्वश्रृश्वज्ञुरस्वाचार्यतत्पत्नीतत्सुतर्त्विजाम् । याज्यांतेवासिनोर्नाज्ञे ज्यहमित्याह गौतमः ॥

- ५ " मातृष्वसृषितृश्रातृसृतौ तत्प्रतियोगिनः । पुंसहयहं मातुलानीमातामह्योपृतौ तथा " ॥ इति । अंगिराः—"मातामहमातुलमातामहीमातुलान्यादीनां त्रिरात्रेण श्वशुरस्य च" इति ॥ द्राकेऽपि— " उत्पन्ने त्रिदिनं मृतेऽप्युपनयनादूष्वं समानोद्के पुत्रे चैवमनौरसेऽन्यपितृके प्रेते तथा सोद्के ॥ "मातृश्रातृषितृष्वसृहवशुरतत्पत्न्यर्तिगाचार्यतद्भार्यातत्सुतयाज्यशिष्यगृहसंप्राप्तेषु च ज्ञातिषु"॥इति । यत्तु वृद्धमनुवचनम्—
- "२वशुरयोश्च भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले। पित्रोः स्वसिर तद्वच्च पिक्षणीं क्षपयेक्षिशाम् "॥ इति
   एतत् मातुलान्यादिमृतौ पिक्षणीविधानं स्त्रीविषयम्।
  - " मातामहीमातुळानीमातुळानां मृतौ स्त्रियाः । पक्षिणी पुरुषाणां तु त्रिरात्रमघमिष्यते " ॥ इति स्मृतेः । यत्तु चंद्रिकायामुक्तम्—
- " मातुले स्वशुरे मित्रे गुरौ गुर्वगनासु च।आशौचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि"॥ इति । १५ यद्पि वृद्धवसिष्ठवचनम्—
  - " भगिन्यां संस्थितायां तु श्रातर्यपि च संस्थिते । मित्रे जामातिर प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥ "स्यालके तत्सुते चैव सद्यःस्नानेन शुध्यिति" इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १८३ पं. २०-२१)— "तेषु एकविषयगुरुलाघवाशौचप्रतिपादकतया परस्परिवरुद्धेषु वचनेषु संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थानुसंधातव्या " इति । उपकारतारतम्यानुरोधेन व्यवस्था चंद्रिकायां प्रदर्शिता ।
- २॰ राजपुरोहितयोः परस्परं त्रिरात्रमाह गाळवः—

  " पुरोहिते मृते राज्ञस्त्रिदिनाच्छुद्धिरिष्यते । पुरोहितो मृते राज्ञि त्रिदिनादेव शुध्याति "॥ इति ।

  पक्षिण्याशौचम् । पक्षिण्याशौचमाह मनुः ( ५।८० )—
  - " मातुले पिक्षणीं रात्रीं शिष्यित्विंग्बांधवेषु च " इति । उभयतोहःपक्षवती रात्रिः पिक्षणी । तथा चामरः ( १।४।५ )—" आगामित्रतीनानाः र्युक्तायां निशि पिक्षणी " इति । सा च कालत्रयोप-
- २५ लक्षणार्था । तेन अहर्द्वयमध्यगता रात्रिक्षी रात्रिद्धयमध्यगतमहर्वा पिक्षणी । तथा दीिषकायाम्— "पिक्षण्यामुभयाहोभ्यां युक्ता सा पिक्षणी निशा । उपलक्षणभेतत्तु तथा कालत्रयस्य च" ॥ इति । बांधवा इत्यात्मवंधवो मातृवंधवः पितृवंधवश्चोच्यंते । ते चंद्रिकायां दिशिताः—
  - " आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विधेया आत्मबान्धवाः ।
  - " पितुः पितृष्वमुः पुत्राः पितुर्मातृष्वमुः सुताः । पितुर्मातुरुपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबांधवाः ॥
- ३० " मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुरुपुत्राश्च विज्ञेया मातृबांघवाः " ॥ इति । षडशीतावि
  - " एवं पित्रोर्भिगिन्यौ ये ये पितामहयोस्तथा । ये मातामहयोश्चैव भगिन्यौ तत्प्रजाश्च याः "॥ एवं चंद्रिकायां विज्ञानेश्वरादिषु
  - आत्मबंधुषु पितृबंधुषु मातृबंधुषु च पक्षिण्याशौचमुक्तम् । पितृमातृबंधुषु शिष्टाः पक्षिणीं नाचरंति ।

२०

२५

ट्यासः—"पक्षिणीं योनिसंबंधबांघवेषु त्रिपूरुषम् " इति । गौतमोऽपि (१४।१७–१८)—
"पक्षिणीमसपिंडयोनिसंबंधे सहाध्यायिनि च " इति । योनिसंबंधोऽत्र त्रिपुरुषविषय एव
विवक्षितः । एकयोनिसंबद्धाः क्ट्रस्थैकिमिथुनोत्पन्नास्तदुत्पन्नाश्च मातुलमातृष्वसूमातुल्यमातृष्वस्त्रीयपितृष्वसृपैतृष्वस्त्रीयभगिनीभागिनेयाद्यः क्ट्रस्थसहिताः क्ट्रस्थस्थानीयत्वात्तद्भातृसहिताश्च ।
तेष्वेकस्मिन्नसिपंडे मृते अन्येषां सर्वेषां पक्षिणी भवतीत्यर्थः । अत्र मातुलमातृष्वसृमातामहीषु ५
पक्षिणीविधानं स्त्रीणामेव । पुरुषाणां तु पूर्वोक्तं त्रिरात्रमेव । पेट्रीनिसः—" मातृष्वसृतत्सुतद्वहित्रोः
पक्षिणी परस्परम् " इति । हारीतश्च—"पित्रोस्तत्सहज्योस्तु पक्षिणी " इति । पित्रोश्च तत्सहजो
मातापितृसहजो मातुलमातृष्वसृपितृव्यपितृष्वसृसंज्ञो यो जनस्तस्य य तत्प्रतियोगिनां च मिथः
पक्षिणीत्यर्थः । विज्ञानेश्वरीथे—

"भगिन्यां संस्थितायां तु श्रातर्यपि च संस्थिते। स्वस्नीये श्रातृपुत्रे च पक्षिणीं क्षपयेन्निशाम्"॥ इति । १० स्मृत्यंतरे च—" सोदर्याश्च सुतायाश्च व्यूद्धायाः पक्षिणी भवेत् "। अन्यत्रापि—" पक्षिणी जोनिसंबंधेनातिकालेन सूतके "। मांडव्यः—

" योनिसंबंधजातानां शृणुध्वमृषिसत्तमाः । मातापित्रोः सोदराणां गुरूणां तत्सुताश्च ये ॥ " पक्षिण्याशौचमेषां तु परस्परमृतिर्यदि । स्वश्रूस्वशुरयोश्चैतत्सूरयः परिचक्षते " ॥

### मांग्रहे---

ं मातुष्वसृसुतापुत्रौ पितृष्वसृसुतस्त्रियौ । स्वसा पितृव्यपुत्री, च स्वसृपुत्री पितृष्वसा ॥ "भ्रातृपुत्री च दौहित्री पौत्री तत्प्रतियोगिनौ । स्त्रीपुंसौ च क्वचित्प्रेते पक्षिण्याशौचिनौ मिथः"॥ इति । संयहांतरे—

" मातामह्यो पिता माता पितृव्यो मातुरुस्तथा। मातृष्वसा मातुरुानी पितृव्यस्त्री पितृष्वसा ॥ " मातृष्वसुर्मातुरुस्य पितृव्यस्य पितृष्वसुः। पुत्री पुत्रस्नुषा स्वस्य स्वसा आ्राता तदंगना ॥

" स्वसुर्भातुः स्नुषा पुत्रीपुत्रा स्वडुहितापि च । स्वपौत्री च स्वदौहित्री स्वदौहित्रस्तदंगनाः ॥

" अष्टात्रिंशज्जना एते स्त्रीमृतौ पाक्षणीजुषः । सपिंडान् द्वादशैतेषु मुक्तान्ये पुंमृतौ तथा"॥ इति ।

#### अन्यत्र---

" मातृष्वसा मातुरुश्च स्वसा भ्राता पितृष्वसा । पंच तत्तत्सुतापुत्रा दश पोत्रिपितामहाः ॥

" मातामहश्च दौहित्री पितृव्यस्तत्सुतात्मजौ । द्वाविंशतिजनाश्चेते परोक्षे दुहितापिता ॥

" दौहित्रश्च त्रयश्चैते तत्तत्पत्न्यस्त्रयोदश । स्त्रीमृतौ पक्षिणीभाजे ह्यष्टत्रिंशदिति स्थितिः ॥

" मातृष्वसृपितृष्वस्रोः पुत्रीपुत्राश्च तत्स्त्रियौ । पितृष्वसा स्वसा पुत्री आतृपुत्री स्वसः सुता ॥

" पितृक्षपुत्री दौहित्री मातुरुस्य मुतासुतौ । तत्स्री चासंनिधौ पुत्री स्वस्रोः पुत्रौ च तत्स्रियौ ॥ "काचिच्च मातुः पितरौ स्वसा च आतृतत्स्रियौ । पिक्षण्याशौचिनस्त्वेते पुंमृतौ पंचिवंशितः "॥ इति । तत्तत्पत्न्यः मातृष्वसृपुत्रमातुरुतत्पुत्रस्वस्रीयआतृतत्पुत्रपैतृष्वसेयपितामहमातामहपितृव्यतत्पुत्रपितृ- ३० दौहित्रपत्न्य इत्यर्थः । मातृष्वसृपुत्रादीनां पत्नीग्रहणं स्वस्वभर्तिर मृतेऽपि भर्तृप्रतियोगिमरणे तासां पिक्षणीप्राप्त्यर्थम् 'पिक्षणीमसपिंडे योनिसंबंधे' (१४।१७-१८) इति आ त्रिपुरुषं योनिसंबंध एव गौतसादिभिः पिक्षण्याशौचस्योक्तत्वान्मातृष्वस्रादिभर्तृमरणे पाक्षणी नास्त्येव । बंधुत्वात्स्नानमास्ति । एवं मातृष्वस्रोयादिपत्नीमरणेऽपि नास्ति पिक्षणी । अत एव मातामहीमातुरुन्योः पृथग्ग्रहणम् । तथा चोक्तम्-

"मावृतः पिवृतो येषु विहिता पुंसु पक्षिणी। न तत्पत्नीमृतौ सा स्यात् स्नानमात्रं विघीयते"॥ इति। भर्तृसमानयोगक्षेमत्वात् योनिबन्धुपत्नीनां तु पक्षिणी भवति ।

"एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रेऽथ सूतके" इति **स्मरणात् ।** तथा च **संग्रहे—"भर्तुर्ययद्**षं ५ तत्तत्पत्न्याः स्यान्नास्य पत्न्यघम् '' इति । इवशुरस्यालविषये जामातुर्विशेषस्याभिधानात् तद्यतिरिक्तपत्नीबंधुमरणाशौचं भर्तुर्न स्यादित्यर्थः । सांपर्किकं तु भर्तुराशौचं स्त्रीणां नास्ति । " आशौचं यस्य संपर्कादापतेद् गृहमेधिनः । क्रियास्तस्य प्रलुप्यांति गृह्याणां च न तद्भवेत्" ॥ इति स्मरणात् । गृहे भवा गृह्याः । " द्रव्याणि स्त्रीपुत्राद्यश्चेति " विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम् । भिन्नमातृष्वस्रादिविषयाशौचम् ।

- १० भिन्नमातृष्वसादिविषये अहोरात्रमाशौचमाह अत्रिः—
  - " भिन्नमातृष्वसुर्भिन्नपितृष्वसुरहः स्मृतम् । सत्सुतानामथाहश्च मरणे भृगुर्वित " ॥ इति । अत्र भिन्नमातापित्रोरप्यहरिति ग्राह्मम् । तेन भिन्नमातृष्वसृभिन्नपितृष्वसृतत्तत्सुतदुहितृभिन्नमातापितृ-तत्सुतदुहितृणामहोरात्रं भवतीत्यर्थः । तथा च संग्रहे—
  - "भिन्नपित्रोः पितृश्रातृस्वस्नपत्यानि तत्प्रजाः। शुध्यंत्यन्हा मिथः शावे जनास्तत्प्रतियोगिनः"॥ इति ।
- १५ भिन्नपित्रोः जारपितृतत्पत्न्योर्माता पितृभ्रातृस्वसृपुत्रीपुत्राः तत्प्रजाः । तच्छब्देन पित्राद्यपत्यपर्यता जनाः परामृङ्यंते । प्रजाशब्दः सुतदुहितृवाची । एतेष्वन्यतरस्य मरणे अन्यः दिनेन शुध्यतीत्यर्थः ः अन्योऽप्यर्थः । भिन्नपितृशब्देन सपत्नीमातृभिन्नोदरपितृब्यावुच्येते । पितृब्येऽपि पितृत्वप्रसिद्धेः । तेन तित्पतृभ्रातृष्वसृपुत्रीपुत्राः तत्प्रजाश्च दिनेन शुध्यन्तीति। तथा पारस्करः—
- " या सपत्नीसुता मातृसपत्नी या च ते मिथः । अहोरात्रेण शुध्येतामाह पारस्करो मुनिः "॥ २० अ**त्रात्रेयमपि** योजनीयं " भिन्नमातृष्वसुः " इति । अत्र मातृष्वसुः सपत्नी पितृष्वसुः सपत्नी च भिन्नमातृष्वसा भिन्नभिन्नपितृष्वसा च भवतीति तयोस्तत्सुतानां चाहरित्यित्रवचनार्थमन्ये मन्यंते। तथा च संग्रहे---
  - " पुञ्याः सापत्नको चैव स्वसुः सापत्नको तथा । मातृष्वसुश्च सापत्नो सापत्नो च पितृष्वसुः ॥ " भिन्नमातुश्च पितरो स्वसा भ्राता तयोर्भवौ । भिन्नमह्योः स्वसापुत्रौ भिन्नमातुः सुतासुतौ ॥
- २५ "तयोर्भवौ च स्त्रीमृत्यां षड्विंशतिदिनाधिनः । सिपंडांस्त्रीन् विमुच्यैषु पुंमृतौ च तथा भवेत्"॥ इति । एवं च सपत्न्याः सपत्नीमानृवर्गाशीचं नास्त्येव । बंधुत्वात्स्नानं भवति।भिन्नपित्रोरिति वचनस्या-र्थान्तरमपि वर्णयन्ति । दत्तस्य प्रतिग्रहीता भिन्नपिता । तत्पत्नी भिन्नमाता । तस्याः पिता भ्राता स्वसा पुत्री तत्प्रजाश्च प्रतिमहीतुः स्वसा तत्प्रजाश्च मिथः दिनेन शुध्यंतीति । दत्तस्य जन्द्रीजनक-रूपपित्रोः पितृश्रातृस्वसृपत्न्यानां तत्प्रजानां च पक्षिण्याशौचमेव । " पक्षिणीमसपिंडयोनिसंबंधे "
- 30 इति योनिसंबंधनिबंधनेन पक्षिणीविधानात् ।

तथा च स्मृत्यन्तरे—" दत्तस्वसरि स्वस्रीये दत्तश्रानृसुतास्वापे ॥

"पितृष्वस्रोश्च तत्पुत्रदुहित्रोः पक्षिणीमृतौ । पितृब्ये तद्दुहितरि तत्पुत्रेषु च पक्षिणी"॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २४ )—

"अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् । गुर्वितेवास्यनूचानमातुल्रश्रोत्रियेषु च"॥ इति। ३५ गुरुरुपाध्यायः ।

"अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपिक्रयया तथा"॥इत्युक्तलक्षणः। अंतेवासी शिष्यः। अन्चानो योऽङ्गानां प्रवक्ता। मातुलोऽसंनिहितः। भिन्नोद्रसातुलो वा। श्रोत्रिय इह समानग्रामवासी विविक्षितः। "एकाहं सब्ह्यचारिणि समानग्रामीये च " (४।४।२६–२७) इत्याश्वलायनस्मरणात्। एकगृहवासिनि तु "श्रोत्रिये तूपसंपन्ने" इति पूर्वोक्तं त्रिरात्रं द्रष्टव्यम्। अश्रोत्रिये स्ववेश्मानि मृते सत्येकरात्रमाह विष्णुः (२२।४५) " असिपेंडे स्ववेश्मानि मृते ५ एकरात्रम् " इति। स एव (२२।४२) "आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुल्यवशुरश्वश्रुसहाध्यायिशिष्येष्वेकरात्रेण शुद्धः" इति। उपाध्यायशब्दार्थः चंद्रिकायां दर्शितः—
"एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यथ वा पुनः। योऽध्यापयित वृत्त्यर्थं स उपाध्याय उच्यते "॥ इति। वेष्णवेऽप्युपाध्यायग्रहणं शास्त्रोपदेष्टृणां जप्यमंत्रोपदेष्टृणामाचार्यणामुपलक्षणार्थम्। अत एव आश्वलायने 'गुरौ चासपिंडे त्रिरात्रम् " इत्यत्रोक्तम्। इतरेष्वाचार्येष्वेकाहमिति॥

" उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते"॥ इति निरूपिताचार्यादितेरेष्वाचार्येष्वित्यर्थः। स्मृत्यंतरे—

" सब्रह्मचारिणि प्रेत उपाध्याये तथैव च।श्वशुरस्य सुते चैव अहोरात्रेण शुध्यति "॥ इति । आश्वलायनः ( ४।४।२६ )—" एकाहं सब्रह्मचारिणि" इति । **मनुरपि** ( ५।७० )

"सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् । मातृबंधौ गुरौ मित्रे मंडलाधिपतौ तथा" ॥ इति । १५ एतदेकरात्राशौचं महामंडलाधिपतिविषयम् । स्वल्पदेशाधिपतिविषये तु याज्ञवल्कयः (प्रा.२५)—

" निवासराजानि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम् " इति । निवासः स्वदेशः । तस्य यो राजा स्वामी स यस्मिन्नहन्यतीतः तद्हर्मात्रं शुद्धिकारणम् । रात्रो चेदतीतः तदा रात्रिमात्रम् । अत एव मनुः (५।८२)—" प्रेते राजिन सज्योतिर्यस्य स्याद्दिषये स्थितः" इति । ज्योतिषा सह वर्तत इति सज्योतिः । अत्र आशोचम् । अन्हि चेत् यावत् सूर्यदर्शनं रात्रो २० चेदावन्नक्षत्रदर्शनमित्यर्थः । वृद्धमनुरिण—

" ग्रामेश्वरे कुलपतौ श्रोत्रिये च तपस्विनि । शिष्ये पंचत्वमापन्ने शुद्धिर्नक्षत्रदर्शनात् " ॥ इति । कुलपतिः समूहपतिः । श्रोत्रियादावेककालविधानं असंनिधिविषयम् । संग्रहे—

" सब्रह्मचारिण्येकाहं सहाध्यायिनि पक्षिणी । उपाध्यायसुद्धत्स्यालभूभृतसु च मृतेष्वहः ॥
" बंधौ स्नानं सगोत्रेऽहर्ज्ञेयं संबंधके मृते "। इति । एकाचार्योपनीतः सब्रह्मचारी । स्यालः २५
पत्नीश्राता । मानृपक्षे पिनृपक्षे च ज्ञायमानसंबंधके बंधुजने मृते स्नानं भवति । सगोत्रे तु तादृग्विधे
मृते अहोरात्रमित्यर्थः । आपस्तंबः ( २।६।१५।२ ) " मातृश्च योनिसंबंधेभ्यः पितृश्चा सप्तमात्पुरुषात् । यावता वा संबंधो ज्ञायते तेषां प्रेतेषूद्कोपस्पर्शनं गर्भान्परिहाप्या परिसंवत्सरान् " इति ।
अपरिपूर्णज्ञंवत्सरानसपिंडबालान्परिहाप्य वर्जयित्वा ज्ञायमानसंबंधे बंधौ मृते स्नानमित्यर्थः ।

इसंग्रहे—

"श्वश्रृश्वशुरतत्पुत्रयाज्याचार्यसुतिर्त्विजाम्। उपाध्यायस्य सद्यः स्यात् मृतौ तत्प्रतियोगिनाम्"॥इति। श्वश्र्वादिप्रतियोगिनां मृतौ श्वश्र्वादीनां सद्यःशौचं स्नानाच्छुद्धिरित्यर्थः। उक्तमसिपेंडे त्रिरात्रा-द्याशौचं सर्ववर्णेषु समानम्। तथा चंद्रिकायाम्—

" आशौचमसिपंडेषु प्रोषिते श्रोत्रिये गुरौ । अतीते नृपतौ तद्दहतुकाले च योषिताम् ॥ " अप्रजासु तथा स्त्रीषु मातुले बांधवेषु च । एवमादावाशौचस्य चतुर्णामिप तुल्यता "॥ इति । ३५ अप्रजासु गर्भास्रावादिना नष्टप्रजासु ।

### अनेकाशौचसंनिपाते आशौचम्।

अनेकाशौचसंनिपाते प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावृत्तौ तां निवारयित पराशरः ( २१२५ )—
" अंतरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्याद्शुचिविप्रो यावत्तत्स्याद्निर्दशम् " ॥ इति ।
यदा दशाहाशौचकालमध्ये तत्तुल्यस्य ततोऽल्पस्य वा निभित्ते जननमरणे स्यातां तदा पूर्वप्रवृत्त५ माशौचं यावद्निर्दशं अनिर्गतद्शाहं स्याद्दिप्रस्तावदेवाशुचिर्भवित न पुनर्मध्योत्पन्नमरणादिनिमित्तद्शाहाद्याशौचवानित्यर्थः । शंखिलिखिताविप-"अथ चेदंतरा प्रमीयेत जायेत वा शिष्टैरेव
दिवसैः शुध्येदहःशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसृभिः "॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २० )—

" अंतरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्विशुध्यति " ॥ इति । विष्णुरिष ( २२।२४ )— "जननाशौच-मध्ये यद्यपरं जननं स्यात्तत्र पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धिः। मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम्"॥ इति । १० गौतमेऽपि ( १४।५।६ )— "तच्येदंतःपुनरापतेत् । शेषेण शुध्येरन् । रात्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते

नित्मिभः"। इति । चंद्रिकायाभिदं व्याख्यातम् संपूर्णाशौचस्यान्त्याहोरात्रमध्ये संपूर्णाशौचान्तरस्य यदा संनिपातः तदा द्वितीयाशौचस्य प्रथमाशौचकालशेषेण न शुद्धः । किंतु तच्छेषा-दूर्ध्वं द्वाभ्यां रात्रिभ्याम् शुद्धः । यदा तु पुनरष्टमे यामे संपूर्णाशौचांतरसन्निपातस्तदाष्टमयामा-दूर्ध्वं तिसुभी रात्रिभिः" इति । स्मृत्यंतरेऽपि—"निशावशेषे द्विदिनात्तदूर्ध्वं यामावशेषे त्रिदिना-

१५ त्रयाति "॥ इति । **शातातपोऽप्याह**— " रात्रिशेषे ब्यहाच्छुद्धिर्यामशेषे ज्यहादिति "। अयं च विशेष: संपूर्णाशौचसंनिपातृविषयो द्रष्टव्यः । यदाह बोधायनः (१।५।१०४)—

" अथ यदि दश रात्राः संनिपतेयुराचं दशरात्रमाशोचमा नवमादिवसात् " इति । आङ्त्राभि-विधो । यावन्नवमदिवससमाप्तिस्तावत्पूर्वाशोचकालेन उत्तराशोचां समाप्तिरित्यर्थः । एवं च पूर्वाशोचांत्यदिनेऽपि संनिपतितस्यासंपूर्णस्य दितीयाशोचस्य पूर्वाशोचशेषणेव शुद्धिबोद्धव्या ।

२० तथा च धर्मदीपे—"ब्राह्मणस्य पूर्वाशौचदशमेऽन्हि यदा संपूर्णिद्वितीयाशौचप्रक्रमः तदा 'रात्रिशेषे द्वाभ्याम् ' इत्ययं विशेष " इति । देवलोऽपि——

"पुनः प्राप्तं दशाहात्प्राक् पूर्वेण सह गच्छित । दशमेऽङ्गचापतेद्यस्य ब्याहात्स तु विशुध्यित "॥ इति । "प्रभाते तु त्रिरात्रेण दशरात्रेष्वयं विधिः " इति । यदि जननाशौचमध्ये मरणमापतिति तदा मरणदिनमारभ्य दशाहाशौचमाहांगिराः—

१५ " सूतके मृतकं चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूतकम्। तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यान्न सूतकम् "॥ चतुर्विंशतिमतेऽपि—

" मृतजातकयोयोंगे या शुद्धिः सा तु कथ्यते । मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु "॥ षद्दिश्चिरान्मते---

" शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुध्यते सूतिर्न सूतिः शावशोधनी"॥ इति । ३० देवलः—

" मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत् । अघानां सन्निपाते हि शुद्धिर्रोया गरीयसी " ॥ इति । गरीयस्त्वाच्छावेन समकारुस्यापि सूत्याशौचस्य स्वरूपतो रुघीयसः शुद्धिरित्यर्थः । कारुतो गुरुणा आशौचेन रुघ्वाशौचशुद्धिमाह—

भ शावांते शाव आयाते पूर्वाशोचेन शुध्यति । गुरुणा लघु शुध्येतु लघुना नैव तद्धरु ॥ ३५ अल्पकालाशोचमध्ये दीर्घकालाशोचप्राप्तो दीर्घकालाशोचेन शुद्धिमाह उश्चना अपि

" स्वल्पाशौचस्य मध्ये तु दीर्घाशौचं भवेद्यदि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्यात्स्वकालेनैव शुध्यति "॥ शंखः—

" समानाशौचसंपाते प्रथमेन समापयेत् । असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा"॥ द्वितीयमाशौचं प्रथमाशौचकालापेक्षया दीर्घकालत्वेनासमानकालं द्वितीयेन द्वितीयाशौचकालेनैव समापयेदित्यर्थः॥ यमोऽपि—" अघवृद्धिमदाशौचं पश्चिमेन समापयेत्।

" यदा त्रिरात्रे प्रकांते दशाहं प्रविशेद्यदि । आशौचं पुनरागच्छेत्तत्समाप्य विशुध्यति " ॥ इति । अत्र विशेषो **देवलेनोक्तः**—

" परतः परतोऽशुद्धरघवृद्धौ विधीयते । स्याचेत् पंचमतादन्हः पूर्वेणेव विशिष्यते " ॥ अस्यार्थः—"परभूतस्य पूर्वसजातीयस्य विजातीयस्य वा दिनाधिक्येन वृद्धौ परतः शुद्धिः । पराशौचस्य यावान् काळः तस्य सर्वस्यापगमपर्यतमशुद्धिः । पूर्वाशौचं पराशौचापेक्षया स्वल्पकालमपि १० यदि पंचमादन्हः पंचमदिनात्परतोऽपि कतिपयदिनोपेतं स्यात्तदा पूर्वेण पूर्वाशौचकालशेषेण पराशौचस्यापि शुद्धिविशिष्यते विधीयत" इति । चाद्दिकायामप्यस्यार्थोऽभिहितः—उत्तराशौचस्य द्विधालत्वेऽपि यदि पूर्वशौचमुत्तराशौचकालाद्धिककालं स्यात्तदा पूर्वेणेवोत्तरस्यापि शुद्धि-भविति । अत्रोदाहरणम्—

"अधस्तान्नवमान्मासाच्छुद्धिः स्यात्त्रसवे सदा । मृते जीवेऽपि वा तस्मिन्नहोभिर्मीससंख्यया" ॥ १५ इति वचनेन सप्तममासप्रसवे सप्तरात्रं अष्टममासप्रसवे अष्टरात्रमुक्तम् । तत्र यदा सप्तरात्राद्याशौच-मध्ये दशरात्राशौचं तदार्धाधिकत्वात्पूर्वाशौचशोषणोत्तराशौचस्य शुद्धिर्भवति । एवमन्यत्रा-प्युत्तराशौचकालाधीधिककाले पूर्वाशौचे द्वितीयाशौचस्य तच्छेषेणौव शुद्धिरिति ।

अयमेवार्थः स्मृतिरत्नमाधवीयादावभिहितः । तत्र चेदमुदाहृतम् । यदा गर्भपातिनिमित्ते षडहाशौचे यदि दशाहाशौचमापतेत् तदा षडहाशौचशेषेणैव दशाहाशौचस्यापि निवृत्तिरिति । २० एतदेवाभिप्रेत्य दशकेऽप्युक्तम्—"अल्पात्पंचिदनाधिकादृशिदनं गच्छेत् " इति । यत्तु केश्चिदुक्तं कलौ निषिद्धस्य क्रमाशौचस्य प्रतिपादनाद्दुकिरिति तदिवचारितरमणीयम् । क्रमाशौचव्यिति-रिक्तस्य पंचिदिनाधिकाशौचस्य चंदिकादाबुक्तत्वात् । हारीतः—

"स्वल्पकाले मृताशौचे दीर्घ चेज्जातकं भवेत्। स्वल्पकालेन शुद्धिः स्यान्न दीर्घेण विशुध्यति"॥इति। वयासोऽपि—

"त्रिरात्रमृतमध्ये तु दशाहं जातकं भवेत् । मृताशौचेन शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः" ॥ इति । मत्स्यपुरस्रो—

"जाताशौचस्य मध्ये तु ततो न्यूना मृतिः पतेत् । न तत्र जननाशौचं मृतकेनैव शुध्यति"॥ इति । षडशीतौ विशेष उक्तः—

- " शावादल्पा समा वाऽपि सूतिः शावेन शुध्यति । स्वभावबहुस्तिस्तु न्यूनशावविशोधनी ॥
- " बहुसंस्यदिनं यत्तु तत्स्वभावबहूच्यते " इति । यथास्वदेशाचारं अत्र व्यवस्था । संग्रहे—
- " सूतके तत्पुनः स्याचेच्छावे यद्दाऽथ सूतकम् । पूर्वेणैवोत्तरं गच्छेन्न शावं सूतकात्कचित्॥
- " पूर्वस्यांत्यदिने तच्चेद्द्यहं पूर्वाघतः परम् । व्यहं पूर्वीत्ययामे च तत्प्रभातेऽथ वा यदि ॥
- " दीर्घाद्रुल्पं वजेवाल्पाद्दीर्घिमित्यवसंगतो । प्रभातेंऽत्यदिने वाप्तमपैत्यल्पं हि दीर्घतः "॥ इति ।

अत्र केचिदाहुः—" पूर्वेणेवोत्तरं गच्छेत् " इति वचनेन पूर्वमृतिनिमित्ताशौचमध्ये उत्तरमृतिनिमित्ताशौचस्य संनिपाते देशांतरीयस्य वा तस्य श्रवणे पूर्वशेषेण शुद्धिः। न तूत्तरमृतिनिमित्ताशौचमध्ये पूर्वाशौचश्रवणे उत्तराशौचशेषेण शुद्धिः। किंतु अवशिष्टमतिकांताशौचमनुष्ठेयमेव।
उत्तराघशेषेण पूर्वाधस्य शुध्यभावात्। उत्तरमृतिनिमित्ताशौचमध्ये पूर्वाशौचस्यानितकान्तस्य श्रवणे
५ पूर्वशेषेणोत्तरस्यापि शुद्धिः। पूर्वस्यातिकान्तस्य तु दीर्घादत्यमिति वचनेनोत्तराशौचशेषेण शुद्धिः।
आशौचमध्ये आपतितस्याशौचस्य निर्गमानन्तरं श्रवणेन पुनराशौचमनुष्ठेयम् । संनिपाताशौचवचनेषु पुनराशौचपाते शिष्टाहात् शुद्धिविधानात्। यथा स्नानानन्तरस्पृश्यस्पर्शावगमेऽपि तेनैव
स्नानेन पूर्वस्यापि शुद्धिरिति। मातापितृमरणाशौचयोरंतिमदिनात्पूर्वमेव मिथः संनिपातेऽपि न
प्रथमाशौचशेषेणेव शुद्धिः। यदाह शंखः—

- ९० " मातर्यये प्रमीतायामजुद्धौ म्रियते पिता ! पितुःशेषेण जुद्धिः स्यान्मातुः कुर्योत्तु पक्षिणीम्' ।। इति । मात्राशौचमध्ये पित्राशौचसांनिपाते पितृशावेनैव जुद्धिः । पित्राशौचस्य मध्ये मातृशावसंनिपाते तुं पूर्वाशौचानन्तरमातृशावाशौचं पाक्षिणीमात्रमनुवर्तत इत्यर्थः । षडशीतौ—
  - " पूर्वेण चापरेणापि पित्रोः शावेन हीतरत् । आशौचं शुद्धिमायाति न पित्रोः शावमन्यतः ॥

" मातुराशौचमध्ये तु पिता च ब्रियते यदि । पितुर्मरणमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्॥

- <sup>9५</sup> " पितुराशौचमध्ये तु यदि माता प्रमीयते । द्शाहात्पैतृकादूर्ध्व मातृकं पक्षिणी भवेत् " ॥ देवलो विशेषमाह—— '
  - " मृतं पतिमनुवज्य पत्नी चेज्ज्वलनं गता । न तत्र पाक्षिणी कार्या पैतृकादेव शुध्यति ॥
  - " पुत्रोऽन्यो वाऽग्निद्स्तस्यास्तावदेवाशुचिस्तयोः । नवश्राद्धं सिपंडं च युगपच्च समाप्नुयात् ॥ "भर्तुः पित्रादिभिः कुर्यात् भर्त्रा पत्न्यास्तु नैव हि।सापत्न्या वाऽनपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः"॥इति।
- २० तथा च गोभिलः—
  - " एकचित्यां समारूढों दंपती निधनं गतौं । एकोद्दिष्टं षोडशं च भर्तुरेकादशेऽहनि ॥ " द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिंडमेकं द्वयोः क्षिपेत् । पितामहादिपिंडेषु तं पितुर्विनियोजयेत्"॥ इति ।
- यमः—
  " पत्न्या चैकेन कर्तव्यं सिपंडीकरणं स्त्रियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मंत्राहुतिवतैः "॥
  २५ संग्रहे—" पत्युर्मृताहान्यिद्नेऽनुगच्छेद्या स्त्री पितं चित्यिधरोहणेन ।
  - " दशाहतो भर्तुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्पृथगेव काले " ॥ **अन्यत्रापि**—
  - " पूर्वेद्युर्वाऽपरेद्युर्वा भर्तारमनुगच्छित । भर्त्रा सहैव शुद्धिः स्याच्छ्राद्धं चैकदिने भवेत् रैं॥ इति । विसिष्ठो विशेषमाह—
- "अनुयाने तु पतिना सिपंडीकरणं सह । अंतर्धाय तृणं मध्ये भर्तृश्वशुरयोरिप "। इति । ३० अस्यार्थः—पूर्वे भर्तुः पिंडे पित्रादिभिः संयोजिते प्रथमिपंडो भर्तृपिंडो भवति । द्वितीयः श्वशुरिपंडो भवति । तत्र भर्तृश्वशुरिपंडयोर्भध्ये तृणमन्तर्धाय भर्तृपिंडोन स्त्रीपिण्डं योजयेदिति । स्मृत्यंतरे— "मातापित्रोर्भृतौ चैव जनने त्वौरसस्य च । स्वाशौचापगमे नैव शुद्धिः स्यान्नान्यकालतः"। इति सिपंडाधमध्ये पित्रोर्भृतावौरसपुत्रजनने च न सिपंडाधशेषेण शुद्धिः किंतु मातापितृमरणनिमित्तं प्रकाननिमित्तं च दशाहमाशौचमनुष्ठेयमित्यर्थः ।

अंगिराः-''दाँहकस्तु दशाहांतः शवदाहं चरेचदि । पूर्वेणैव विशुद्धिः स्यात्पित्रोस्तिद्दिवसाद्भवेत्''॥ नारदः---

"अंतर्दशाहे चेत्कर्तुः पुनः प्रेतस्य संस्कृतिः। तस्माच्छुद्धिः पूर्वशेषादेकोद्दिष्टं यथोदितम् ॥ "पितरौ चेत् दहेत्तत्र दशाहाच्छुद्धिरग्निदे" इति " एकादशेन्हि मध्यान्हे एकोद्दिष्टं विधीयते "॥ इतिवचनात् तत्त्वदेकादशाह् एवैकोद्दिष्टं भवतीत्यर्थः। हारीतश्च—

" दाहकार्यद्वयं स्याचेत्कर्त्तुरैक्ये विशेषतः । पूर्वेणैव समाप्येत तोयपिंडद्वितीयकम् "॥ तोयपिंडमिति स्वाविनाभूताशौचोपलक्षणम् । दक्षः—

" मृताशौचनिमित्ते द्वे दहनं मरणं तथा । ज्ञातीनां मरणादेव दहनाद्दाहकस्य तु ॥

" अत्रं दग्ध्वा दशाहान्तः शुद्धिः पूर्वीघशेषतः" इति ॥ संग्रहे —

" पित्रन्यानन्तरानेकात्त दग्ध्वा पूर्वाघतः शुन्ति । पितरौ चेद्दहेत्तत्र दशाहाच्छुद्धिरग्निदे" ॥ इति । १७ अखंडादर्शी—"जननमणयोरन्यतरस्मिन्वर्तमाने यदि कश्चिज्जायेत ततस्तु मातापित्रोर्दशाहमेवा-शौचं न सिपंडांतरवत्पूर्वकालेनैव शुद्धिः नापि गुरुणा " इति । तथा बोधायनः—" जननमरणयोः संनिपाते जनने मातापित्रोर्दशाहमाशौचम् " इति ।

संग्रहे—''स्वाशौचकालतस्त्वेव स्तिकाजनकोऽभिदः। शुध्येरन्नघयोगेऽपि न पूर्वाशौचशेषतः''॥ षडशीतावपि—

"पूर्वाशौचेन या शुद्धिः सूतीनां मृतिनां च सा। स्तिकामिष्टद् हित्वा प्रेतस्य च सुतानिष्"॥ इति। एतदुक्तं भवित। ज्ञात्यघे वर्तमाने यदि प्रसवः स्यात्तदा मातुः स्तिकावधित एव शुद्धिः। पितुर्दशाहेनैव। तत्र ज्ञात्यघमध्ये ज्ञातिदाहे कृते सित दाहकस्य दाहादिदशाहेनैव शुद्धिः। न पूर्वाशौचशेषेण पुनर्ज्ञात्यंतर्दाहे पूर्वदाहादिदशाहशेषेण। पित्रोस्तु दाहे दाहकस्यान्येषामिष पुत्राणां पितृ-मरणादिदशाहेनैव शुद्धिः। न पूर्वदाहदशाहशेषेणीति।

अज्ञातिदाहाशौचम् — पक्षिण्याशौचिनां अज्ञातिदाहे विशेषः स्मर्यते —

" अज्ञातिं तु नरं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । ज्ञातीनां दर्शनाच्छुद्धिः संचिते दशरात्रकम्"॥ इति । अज्ञातिदाहे मुख्यकर्तृदर्शनाभावे उद्कदाने सति ज्यहमाशौचमस्ति । ज्यहात्परं संचयनात्पूर्वं कर्तृदर्शनानंतरं दाहकर्तुराशौचमुद्दकमपि नास्ति । संचयनात्परं कर्तृदर्शने तु प्रेतान्नभोजने दशाह- पर्यतमाशौचम् । दशमदिने उद्कमप्यस्तीत्यर्थः । दीपिकायां तु—

" जनकस्य जनन्याश्च भार्याया भर्तुरेव च । पुत्रस्य दुहितुश्चैव जनने मरणेऽपि च ॥

" स्वकालेनेव शुद्धिः स्याच्छेषन्यायो<sup>8</sup> न विद्यते "॥ ज्ञात्यघमध्ये पुत्रजनने पित्रोर्दशाहत एव शुद्धिः। भार्यादिमरणे तत्प्रतियोगिनामपि स्वकालत एव शुद्धिः। न पूर्वशेषेणेत्यर्थः। आशौच-मध्ये पुत्रज्ञाने जातकर्मादिकमपि कार्यमेव। यदाह प्रजापतिः— "आशौचे त समृत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्। कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वशिचेन शुध्यति"॥ शति।

"आशौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशौचेन शुध्यति"॥शति । ३० पित्रघमध्ये पुत्रजनने पितृमरणाशौचशेषेण पुत्रजन्मनिमित्ताशौचमपि शुध्यतीत्यर्थः । तथा च रत्नावस्याम्—

"पित्रोर्मृतान्तराले तु स्वभार्या चेत्वस्यते।पित्रोः शेषेण शुद्धिः स्यात्पत्न्याः शुद्धिः स्वकालतः"॥इति। मातापितृमरणाशौचमध्ये भार्यायाः प्रसवे सति जनकस्य पितृमरणाघशेषेण शुद्धिः । पत्न्यास्तु स्वकालेनैवेत्यर्थः।

श्ल-द्शाहक । २ ध. मू. १।५।९०. । २ क्ल-न्यायेन ।

# असंनिहितदेशभवसपिण्डमरणाशीचम् ।

असंनिहितदेशभवसपिंडमरणाशौचमाह मनुः ( ५।७४ )—

" विगतं तु विदेशस्थं भृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् "॥ विगतं मृतं विदेशस्थं असंनिहितदेशस्थं अनिर्दशं अनिर्गतदशाहं दशरात्रस्यांतः स्वजात्युक्तकाला-५ शौचमध्ये इति यावत् । एतज्जन्माशौचस्यापि प्रदर्शनार्थम् । तथा च बृहस्पतिः—

"अन्यदेशे मृतं ज्ञातिं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म वा । अनिर्गतदशाहं तु शेषाहोभिर्विशुध्यित"॥ अन्यदेशे असंनिहितदेशे । पुत्रस्य जन्म ज्ञातेः स्वस्य वाऽपत्यस्य जन्म । शंखोऽपि— "देशांतरगतं श्रुत्वा कल्याणं मरणं तथा । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्"॥ देशांतरगतं असंनिहितदेशभवं कल्याणं अपत्यजन्मिति यावत् । दशरात्रस्येत्येतत्काळांतरस्याप्युपळक्षणार्थम् । १० " यस्य वर्णस्य यः काळो विहितो गुणवत्तया । श्रुत्वा तदंतरेवासौ तच्छेषेणैव गुध्यित "॥ इति स्मरणात् ! याज्ञवल्क्योऽपि ( प्रा. २१ )— "प्रोषिते काळशेषः स्यात्"॥ इति । संग्रहे— "शिष्टाहमेव सर्वेषामपि ज्ञातंऽतरा त्वघे । प्राक्तंचयात्सुतस्येत्थं तद्रर्ध्व दशरात्रकम् "॥ इति । शावे च स्त्रतके चांतरा मध्ये अवगते सित पुत्रव्यिरितकानां सर्वेषामिप सिपंडानां शिष्टाहमेवाघं भवित । पुत्रस्य तु मुख्यकर्तुरपि अस्थिसंचयनात्प्राक् पित्रोमृतिश्रुतौ शिष्टाहमेवाशौचं तद्रर्ध्व १५ श्रवणदिनादिदशाहमेवत्यर्थः । तथा च स्मृत्यंतरे—

- "पित्रोर्मृतौ चेंदूरस्थः श्रुत्वा तिद्वसात्परम्। पुत्रः शुध्येत् दशाहेन संचयात्प्राक्तु शेषतः"॥इति । " चतुर्थेऽहिन विप्राणामस्थिसंचयनं स्मृतम् " इत्यस्थिसंचयनस्य चतुर्थिदिने कर्तव्यत्वविधानात् । 'संचयनात्प्राक्तु शेषत' इति संचयेन चतुर्थिदिवसस्यैवोपरुक्षितत्वाच चतुर्थिदिनात्पूर्वं पितृमरणस्मृतौ शिष्टाहं चतुर्थिदिवसादि तच्छुतौ दशाहिमिति केचित् ।
- २॰ अतिक्वान्ताशोचम् । उक्तस्य दशरात्रादिशावाशोचस्यापगमादुर्ध्वं असंनिहितदेशे मृतसापिंडसंयं मरणवार्ताश्रवणे त्वाह मनुः ( ५।७५ )—
  - " अतिक्रांते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । संवत्सरे व्यतीते तु स्षृष्ट्वैवापो विशुध्यति "॥ शंखोऽपि---
  - " अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । तथा संवत्सरेऽतीते स्नात एव विशुध्यति " ॥

#### २५ देवलः---

- " आशोचाहःस्वतीतेषु बंधुश्चेच्छूयते मृतः । तत्र त्रिरात्रमाशौचं भवेत्संवत्सरांतरे " ॥ संवत्सरांतरे प्रथमसंवत्सरमध्ये । चंद्रिकायाम्—
- " अतीते सूतके स्वे स्वे त्रिरात्रं स्यादशौचकम् । संवत्सरे व्यतीते तु सद्यःशौचं विधीयते "॥ अत्र सूतकशब्दः शावाशौचपरः । याज्ञवलक्योऽपि—
- ३० " प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे ज्यहमेव तु । सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्वोद्कं शुन्धिः " ॥ अशेषे अतिक्रांते दशाहादावित्यर्थः । अत्र विज्ञानेश्वरः (१.१७९ पं.६-७)— " अयं च ज्यहो दशाहादृष्ट्वं मासत्रयादर्वाक् द्रष्टव्यः । पूर्वोक्तं तु सबःशौचं नवममासादृष्ट्वंमर्वाक्संवत्सरादृष्टव्यम् । यत्पुनः " ऊर्ध्वं दशाहाच्छूत्वा एकरात्रम् " इति विसिष्ठस्मरणं तदृष्ट्वं षण्मासेभ्यः यावन्नवमम् । यच्च श्रुत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणीमिति तन्मासत्रयादृष्ट्वंमर्वाक् षष्ठात् । तथा च वृद्धवासिष्ठः—

१ याज्ञवल्कीये न दश्यते । २१ श्लो. टीकायां मिताक्षरोद्भृतं कस्यचिद्वचनम् (पृ.१७६ पं.१–२)

"मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा। अहस्तु नवमाद्वीगृर्ध्वं स्नानेन शुध्यति"॥ इति। स्मृत्यर्थसारे— " अतीताशौचं तु स्वाशौचकालादूर्ध्वं ब्राह्मणादीनां सर्वेषां वर्णानामुपनयना-दूर्ध्वं स्त्रीणां विवाहादूर्ध्वं भवति। तच्च मासत्रये त्रिरात्रं षण्मासे पक्षिणी नवममासे त्वेकाहं ततः परं सचैलं स्नात्वोदकदानाच्छुद्धिः। अतीताशौचे स्वाशौचकालत्रिभागादूर्ध्वं स्पृश्याः। जन्मन्यति-क्रांताशौचं सपिंडानां नास्त्येव। पुत्रजन्मनि तु पितुः स्नानमस्त्येव " इति।

स्मृतिरत्नमाधवीयादिषु तु दशाहादृर्ध्वमर्वाक् त्रिपक्षात्रिरात्रं षण्मासादर्वाक्पक्षिणी । अर्वाक्संवत्सरादेकाहम् । यदाह विष्णुः—

- " अर्वाक् त्रिपक्षात् त्रिदिनं षण्मासाच्च दिवानिशम् । अहः संवत्सरादर्वाक् देशांतरमृतेष्विप "॥ अत्र दिवाशब्देन अहर्द्वयमुच्यते । दिवानिशं पक्षिणीति यावत् । तथा च देवलः—
- "आ त्रिपक्षात् त्रिरात्रं स्यात्षण्मासात्पक्षिणी ततः । परमेकाहमा वर्षादृध्वं स्नानेन शुध्यति "॥ इति । १७ "नीते त्वाशौचे वत्सरांतस्त्वेकरात्रेण " इति विष्णुवचनमपि देवलसमानविषयम् । षण्मासादृध्वं संवत्सरमध्ये एकरात्रेण शुद्धिरिति यावत् । एवं च " मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् " इति वृद्धवसिष्ठ- वचनस्य " अर्वाक् त्रिपक्षात् त्रिदिनं आत्रिपक्षात् त्रिरात्रं स्यात् " इति विष्णुदेवलवचनयोश्च निकटदेशतारतम्यापेक्षो विकल्पो द्रष्टव्यः । यत् संग्रहकारवचनम्—
- " त्रिरात्रं त्रिषु मासेषु पक्षिण्येव ततस्त्रिषु । ततोहःषद्भवथ रेनानं दशरात्रात्ययं श्रुतौ " ॥ इति । १५ तत्र प्रमाणं मृग्यम् । न तत्र देवळवचनं प्रमाणम् । "आत्रिपक्षात्रिरात्रं स्यात्" इति पठित्वा स्मृति-रत्नमाधवीयादिषु व्याख्यातत्वात् । न च " मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् " इति वृद्धविस्रष्ठवचनं प्रमाणम् । 'अहस्तु नवमादर्वाक्' इत्यस्यांशस्याप्याश्रयणप्रसंगात् । न च ततस्तत एकदेशाश्रयण-मृचितम् । अतो विकल्प एव चंद्रिकायामुक्तः । भर्तृमरणे पत्न्या दशाहात्परमपि दशाहम् । "दशाहं पुत्रभार्ययोः " इति वचनात् । दशाहादूर्ध्वं सोद्कमरणश्रवणे त्वाह मनुः ( ५१७७ )— २० "बाठे देशांतरस्थे च पृथक्षिण्डे च संस्थिते । सवासा जलमाप्तृत्य सद्य एव विशुध्यति" ॥ इति । देशांतरस्थे असंनिहितदेशस्थे बाठे षाण्मासिके पृथिविपडे सोदिके इति यावत् । गौतमोऽपि (१४।४१) " बाठदेशांतरितप्रवितितासिष्टानां सद्यः शौचम् " इति । संग्रहे—
- " अत्याशीचं दिनं सबस्रयहैकाहरशोचिनोः । पक्षिण्यिष्विषयं तच्छुचेककालोन्यथाप्रवः "॥ इति । स्वस्वाशोचकालेऽतिकांते अवगते सित व्यहैकाहाशोचिनोः क्रमेण दिनं सबःस्नानं पक्षिण्याशोचिनः २५ एककालः रात्रो श्रवणे रात्रिर्दिवा श्रवणे दिवा अन्यथा दशाहाद्वहः श्रवणे स्नानमेवेत्यर्थः । अत्र व्यहेकाहाशोचिनोरत्याशोचं दिनं सब इत्यत्र मृलभृतं प्रमाणं मृग्यम् । यत्तु " ऊर्ध्व दशाहाच्छुत्वेकर्षात्रम् " इति शंखवचनं प्रमाणमुपन्यस्तं न तत्र त्रिरात्रात्ययाशोचं प्रकृतम् । विज्ञानेश्वरादिभिश्चान्यथा व्याख्यातम्—" इदमेकरात्राशोचं सिपंडानामूर्ध्व षणमासेभ्यो यावन्नवमं पूर्वोक्तं तु सद्यःशौचं नवममासादूर्ध्व दृष्टव्यम् " इति । चंद्रिकादाविण " त्रिरात्राद्याशोचिनां कालशेषेण शुद्धिः ३० कालशेषाभावे सद्यःशोचम् " इति । यतु पक्षिणीविषये
- "अतीते पक्षिणीकाले देशाहाभ्यंतरश्रुतौ।दिवा वा यदि वा रात्रावेककालेन शुध्यति"।।इति स्वृत्यंतर-वचनं संग्रहकारेण प्रमाणमुक्तं तद्पि चांद्रिकास्मृतिरत्नमाधवीयविज्ञानेश्वरीयादिनिबंधनेषु मन्यादिषु चाद्र्शनाद्दिचारणीयम् ।

#### तथा दीपिकायाम्--

" मातापित्रोरघेऽतीते श्रुत्वाऽघं द्शवासरम् । त्रिरात्रपक्षिण्येकाहेष्वतीतेष्वाप्नवो भवेत् " ॥ इति । मनुः ( ५।७६ )—

" निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाष्ठुत्य शुद्धो भवति मानवः "॥ इति भ ज्ञातिशब्देनात्रानुपतीत एवोच्यते । उपनीतमरणे " उपेते विषमं वृत्ते तिस्मन्नेवातिकालजम् " इति व्याम्रेणातिकांताशौचविधानादृशाहादूर्ध्वं पुत्रजन्मश्रवणे पितुरेव स्नानं जन्मिन सिपंडाना-मत्याशौचं नास्ति । " नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्वपि " इति देवलस्मरणात् । तथा संग्रहे—

"पित्रोर्भ्रातुर्भवेन्नान्येष्वनुपेतात्यये त्वषम् । पितुः स्नानं तद्न्येषां न च तत्सूतकात्यये"॥ तस्माच्चापिरै १० " गौणमातृमरणं श्रुत्वा सदाघं व्यहम् " इति । गौणमाता सपत्नीमाता ।

#### भ्रावृविषये स्मत्यंतरम्--

" भ्रातुर्देशांतरमृतौ षण्मासाद्दत्सराद्यः । दशरात्रं त्रिरात्रं स्याद्दशाहं दाहकस्य तु " ॥ इति । दाहकस्य भ्रातुः । तथा--

" देशांतरमृतिर्यत्र त्वनुजाग्रजयोर्यदि । षण्मासाद्दत्सराद्वीक् दशाहं व्यहमाचरेत् "॥ इति । १५ एतदकृतकियभ्रातृविषयम् । यदाह **पेठीनासिः**—

" प्रोषितभ्रातृमरणे दत्तपिंडोद्ककिये । त्रिरात्रं सूतकं तत्र दशाहं पुत्रभार्ययोः " ॥ इति । एतच त्रिरात्रविधानं षण्मासात्पूर्वं वेदितव्यम् । तथा च **गालवः**—

" क्वतोदके तु षण्मासात्पक्षिणी त्वघमिष्यते । अधश्चेत् त्रिदिनं ग्राह्यमक्वते तु दशान्हिकम्"॥ इति । षण्मासादृर्ध्व श्रातुर्घं पक्षिणीत्यर्थः । संग्रहे—

- २० " दशरात्रं सदा पित्रोः परेक्षिमरणे श्रुतो । ज्यहं मातृसपत्न्यास्तु दशाहं वत्सराद्धः ॥ " कृतौर्ध्वदेहिकेऽत्यब्दे दिनं तस्यारुयहं तयोः " ॥ इति । वत्सरमध्ये तत्पगं वा मातापितृमरण-श्रवणे सर्वेषामपि पुत्राणां दशाहमेव । सपत्नीमातुरसमक्षमृतिश्रवणे वर्षात्परं ज्यहमेव । तत्पूर्व तु दशाहम् । अत्र विशेषः । ज्येष्ठेन कृते और्ध्वदेहिके अब्दे चातिक्रांते तस्याः सपत्नीमातुः परोक्ष-मरणश्रवणे दिनं तयोर्मातापित्रोस्तच्छृतो कनिष्ठस्य ज्यहामित्यर्थः ।
- १५ पुनःसंस्कारे विशेषः स्मृत्यर्थसारे दर्शितः । आहिताग्रौ विदेशस्ये मृतं यावद्विधिना न संस्कारस्तावत्तत्पुत्रादीनां मुख्यकर्तृणां संध्यादिकर्मळोणो नास्ति । शुभकर्म न कर्तव्यम् । अना-हिताग्रेविधिवद्दहनाभावं तदानीमाशौचग्रहणं कृताकृतम् । दशाहानंतरं मरणश्रवणे दाहात्पूर्व व्यहायाशौचं नास्ति । मुख्यकर्तृसंभवं तदितरज्ञातीनां शुभकर्म च कर्तव्यम् । आहिताग्रेविधि-वद्दहनाभावे आशौचग्रहणं नास्त्येव । पुनःसंस्कारे दाहायाशौचमपि संपूर्णम् । दनाहिताग्रेः
- ७० पुनःसंस्कारः सूतकमध्ये चेत् शेषिदिनात् शुद्धः । अतीते सूतके पुनः संस्कारश्चेत्पूर्वमगृहीता-शौचस्य पुत्रस्य पत्न्याश्च दशाहमाशौचम् । गृहीताशौचयोः पुत्रपत्न्योस्त्रिरात्रम् । पत्न्याः पुनःसंस्कारे पत्युश्चेवं सपत्न्योर्मिथश्चेवम् । गृहीताशौचानां कृतोदकानां पुनराशौचं नास्ति । अकृतोदकानां पुनरेकाहमिति । बृहस्पितः—
  - " आशौंचे वर्तमाने तु पुनर्दाहिकिया यदि । तच्छेषेणेव शुद्धिः स्यादतीते सूतकं भवेत् ॥ " दशाहादि यथावर्ण पित्रोराशौचमाचरेत् । पत्नीनामपि विज्ञेयं दंपत्योश्च परस्परम् ॥ " सिपंडानां त्रिरात्रं स्यादित्युवाच प्रजापितः " ॥ इति ।

34

१ क्ष-अनिर्द्शं।

#### स्मृत्यंतरेऽपि---

- " आशौचांतः कीकसादेः प्रदाहे शेषाच्छुद्धिस्तद्वृहिश्चेत् त्रिरात्रम् ।
- " पुत्रस्यापि प्रागवस्य ग्रहश्चेन्नो चेत्तस्याप्यत्र संपूर्णमाहुः " ॥ इति । कीकसं आस्थि । पारस्करः—"आशौचे वर्तमाने तु तच्छेषेण विशुध्यति । गते त्वाशौचसमये पुनर्दाहो यदा भवेत् । " मरणादि गृहीतस्य त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । अगृहीतस्य पुत्रस्य संपूर्णाशौचमेव हि " ॥ इति । ५ अगृहीताशौचविषये देवलः—
- "द्रम्थास्थि पित्रोः पुत्रस्तु द्शाहमशुचिर्भवेत्। तयोः प्रतिक्कृतिं द्रम्थवा शाववच्छौचिर्मण्यते"॥ इति। शाववदृशाहमित्यर्थः । स्मृत्यंतरेऽपि—
- " अस्थ्ना पठाशवृंतेर्वा दग्ध्वा तु प्रतिरूपकम् । पित्रोर्दशाहमाशौचमन्येषां तु त्रिरात्रक्रम् " ॥ इति । तथा —

# " संस्कृताम्रो दहेत्पश्चाद्दशरात्रं तु सूतकम् । इतरेषां त्रिरात्रं स्याद् ज्ञातीनामपि सूतकम् ॥ इति। यत्तु स्मृत्यंतरवचनम्—

- "दम्ध्वास्थि पित्रोः पुत्रस्तु दशाहं सूतकी भवेत्। तयोः प्रतिकृतिं कृत्वा त्रिरात्रमशुःचिर्भवेत्"॥ इति। अत्रास्थिदाहे पुत्रस्य दशाहविधानं अगृहीताशौचिवषयम्। प्रतिकृतिदाहे त्रिरात्रविधानं गृहीता-शौचिवषयम्। अन्ये तु पुत्रस्य गृहीताशौचस्यास्थिदाहे दशाहं प्रतिकृतिदाहे त्रिरात्रमिति १५ व्याचक्षते। अगृहीताशौचिवषये चोदाहरंति स्मृत्यंतरम्—
- " नरं पर्णमयं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । मातापित्रोर्दशाहं स्यादास्थिदाहे तथैव च " ॥ प्रागधग्रहणाभावे पर्णनरदाहे सिपेंडानां व्यहं मातापित्रोस्तादृग्विधदाहे अस्थिदाहे सिपेंडानां च दशाहमिति च ते व्याकुर्वत । तथा च संग्रहकार:—
- " यज्वायज्वपुनर्दि शिष्टाहं यद्यंघाद्विहिः । दशाहं ज्यहमाशीचं पूर्ण प्राक् चेद्घामहः ॥ २० " अस्थिदाहे प्रतिक्वतेद्दि तु ज्यहमित्यचम् । सिपंडानां सुतानां तु दशरात्रमिहेष्यते " ॥ इति । दशाहमध्ये आहिताग्न्यनाहिताग्न्योः पुनःसंस्कारे क्वते सित संस्कारिदनाद्वृध्वं दशरात्राविशिष्टमे-वाचं भवित । न पुनर्दाहादिदशाहं । यदि दशाहाद्विहर्यज्वायज्वपुनदार्हः स्थात्तत्र दशाहं ज्यह-मिति क्रमेणाघं स्थात्प्रागघमहणाभावे अस्थिदाहे पूर्णम् । प्रतिक्वतिदाहे तु सिपण्डानां ज्यहमेव । पुत्रानां तु प्रतिक्वतिदाहेऽपि प्रागाशौचमहणाभावे दशाहमेव । तद्महणेऽपि पिवृविषयेऽस्थिदाहे २५ सदा दशाहमिति संग्रहकारवचनं तैर्व्याख्यातम् । अपरे तु ज्ञातीनामगृहीताशौचानां पर्णदाह-वदस्थिदाद्वेपि त्रिरात्रमेव । गृहीताशौचस्य पुत्रस्य पर्णदाहेऽस्थिदाहेऽपि त्रिरात्रमेव । "आशौचांतः कीकसादेः प्रदाहे"इत्यादीनां पूर्वोक्तानां वचनानां पुनर्दाहमात्रविषयत्वेन प्रवृत्तत्वात् । "मातापित्रो-द्शाहं स्यादस्थिदाहे तथैव च " इत्यस्य च मातापितृविषये अगृहीताशौचस्य पुत्रस्य पर्णदाह-वदिस्थदाहेऽपि दशाहाशौचप्रतिपादकत्वात्तत्र सिपंडविषयत्वात्प्रतीतेरित्याहुः । तथा च संग्रहे— ३०
- " अंतर्दशाहदाहे तु शेषतः शुचयोऽखिलाः । बहिर्दशाहदाहे तु दाहादित्रिदिनं मतम् ॥
- " प्रागाशौचग्रहाभावे ज्ञातीनां त्रिदिनं समम् । प्राग्यहे तु ज्यहं कर्तुरन्येषां तु न विद्यते ।
- " कर्ता च तनयः पूर्वाग्रहे पूर्ण तथा दिनम् " ॥ इति । पुराणमपि—
- " अस्थ्यभावे पठाशोत्थेः पर्णैः कार्य शरीरकम् । तथा पर्णमयं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् "॥ इत्येतत् गृहीताशौचपुत्रविषयम् । गृहीताशौचज्ञातीनां तु नाशौचम् । तथा च स्मत्यंतरं — ३५

- " पुत्रः पित्रोस्तु संस्कारं प्रमादान्न करोति चेत् । ज्ञातीनां दशरात्रं स्यात्तदूर्ध्वं सूतकं न हि ॥ " नित्यकर्माणि कुर्वीत स्मृत्युक्तानि तथैव च " ॥ इति । अन्यत्रापि—
- " वंशजानामसंस्कारे सूतकं तु कथं भवेत् । दशाहात्परतः शुद्धिर्शातीनां च विशेषतः "॥ इति । एतेन दहनमन्तरेणाप्याशौचमुदकदानं चानुष्ठेयमित्युक्तं भवति ।
- पुत्रस्यापि पुनर्दहनात्पूर्वमाशौचानुष्ठानमाह विसिष्ठः—
  - "प्रमीतिपृतृकः पित्रोरोर्ध्वदैहिकमाचरेत् । यदि कर्तुमशक्तः स्यादाशौचं नियमान्वितः॥
  - " आ दशाहादयोध्वें तु यदा कार्यक्षमस्तदा । त्रिरात्रं समितिक्रम्य श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि ॥ " दाहकस्य तदा शौचिमितरेषां न विद्यते " ॥ इति । इतरेषां दत्तोदकसिष्टं । गृहीताशौचानामदत्तोदकानां तु सिपंडानामुदकिनिमत्तमाशौचमुक्तं स्मृत्यंतरे—
- १० " पूर्व गृहीताशौचानां न पुनर्दहने त्वधम् । तिस्मिन्नुद्कदातॄणामाशौचं मनुरब्रवीत् " ॥ इति । "मरणादिगृहीतस्य त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते " इति पुत्रस्य त्रिरात्राशौचविधानात् ज्ञार्तानामेकरात्रं न्यायिसद्धिमिति व्याख्यातारः । आहिताग्नेर्भत्रवद्दहनाभावे पुत्रादीनामाशौचं नास्ति । किंतु पुनर्दाहसमय एवाशौचिमित्युक्तं चंद्रिकायाम्—
  - "आहिताग्रेस्तु विधिवद्दाहांतं नास्ति चेत्तद्दा। आशौचग्रहणं नास्ति दाहाद्याशौचमिष्यते"॥ इति।
- १५ दाहाबाशौचम् पुनर्दाहाबाशौचम् । तृच दशाहम् । तथा पारस्करः---
  - " आहिताग्रेस्त दहनात् दशाहाशौचमिष्यते " इति । आहिताग्रेरपि----
  - " विदेशस्थो गृही याविद्धिमा नैव संस्कृतः। पुत्रादीनां तु सन्ध्यादि कर्मलोपो न विद्यते " ॥ पेठीनसिरिपि— " आहिताि श्रश्चेत्प्रवसिन्प्रयेत पुनःसंस्कारं कृत्वा शावमाशौचिमिष्यते " इति । स्मृत्यंतरेऽपि—
- २० " दशाहांतं सिपंडानां मृतौ प्रेतिकिया भवेत् । पुनः संस्कारे त्रिरात्रं स्याद्यष्टुः पित्रोर्द्शाहतः " ॥ इति । अनाहिताग्नेः पुनःसंस्कारे सिपंडानां त्रिरात्रम् । यष्टुः आहिताग्नेः पुनःसंस्कारे सिपंडानां दशाहं । पित्रोश्च पुनःसंस्कारे पुत्राणां दशाहमित्यर्थः । अनेकसिपंडपुनर्दाहे **संग्रहकारः**—
  - " मृतानां तु सिपंडानां काले बहुतिथे गते । तान्सर्वान्सह संस्कुर्यात् त्रिरात्रेण यथाविधि ॥ "एकोद्दिष्टं चतुर्थेऽन्हि तेषां पिंडं पृथक् पृथक् । सिपंडीकरणं तेषां सहैव पृथगेव वा "॥ इति ।
- २५ अब्दात्परं दुर्मृतसिपंडादिपुनर्दाहविषये गर्गः---
  - ''अतीतेऽब्दे तु संस्कारे एकाहात्पिंडमर्पयेत्। श्रान्द्वं द्वात् द्वितीयेऽन्हि तृतीयेऽद्धि सपिंडनम्''॥ इति। मातापितृविषये तु त्रिरात्रम् ।
  - " अब्दांते वाऽथ षण्मासे पुनः कृतवा तु संस्कृतिम् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा श्राद्धं कुर्याच्चतुर्दिने"॥ इति स्मरणात् अयमत्र निष्कर्षः । आहिताग्नेः पुनर्दाहाथेव पुत्रादीनामाशौचं न ततः पूर्वम्। अना-
- ३० हिताग्नेस्तु पुनर्दाहात्पूर्वमाशौचग्रहणं विकल्पितम् । आहिताग्न्यनाहिताग्न्योर्दशाहमध्ये पुनर्दाहेऽपि' शिष्टाहमेवाघम् । दशाहात्परमाहिताग्नेः पुनर्दाहे पुत्रस्य सिपंडानां च दशाहम् । अनाहिताग्नेः पुनर्राश्यदाहे प्रतिङ्वतिदाहे च पूर्वमगृहीताशौचस्य पुत्रस्य दशाहम् । गृहीताशौचस्य तु त्रिरात्रम् । अस्थिदाहे प्रतिङ्वतिदाहे चागृहीताशौचानां ज्ञातीनां त्रिरात्रं गृहीताशौचानामद्त्तोदकानामुद्ददान- निमित्तमेकरात्रम् । द्त्तोदकानां तु न किंचित् ।

अन्ये तु अस्थिद्दाहे पुत्राणां गृहीताशोचानामपि द्शाहम् । प्रतिकृतिद्शाहे त्रिरात्रम् । सिपंडानामप्यगृहीताशोचानामस्थिदाहे द्शाहम् । गृहीताशोचानां तु त्रिरात्रमित्याहुः । अनेक-सिपंडापुनद्दीहे त्रिरात्रमब्दानंतरमेकस्यानेकस्य वा पुनर्दाहे एकरात्रम् । मातापितृविषये तु त्रिरात्र-मिति। सिपंडसमानोद्कादीनामुक्तमिदं द्शरात्रं त्रिरात्राचाशोचमाहिताभेस्तत्पत्न्याश्चे।परमे संस्कार-दिवसप्रभृति अनाहिताभ्रेमरणदिवसप्रभृति । उभयोरिप संचयनं दाहादिद्वितीयादिदिवसे कार्यम् । भ्रयथाहांगिराः—

"अनिम्नमत उत्कांते साम्रेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथातिथिम्" ॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १७८ पं. ४–५) "साम्रेः संस्कारकर्मण" इति श्रवणादाहिताम्रो पितिरे देशांतरमृते तत्पुत्राणामा संस्कारात्संध्यादिकर्मछोपो नास्तीत्यनुसंध्येयम् । यथाह पैठीनसिः—
" अनिम्नत उत्कांतेराशौचं हि द्विजातिषु । दशाहादमिनतो विद्यादिदेशस्थे मृते सति "॥ इति । इति । क्ष्यि—" आहितामिश्चेत्प्रवसन्त्रियेत पुनःसंस्कारं कृत्वा शाववच्छौचम् " इति । संनिहित-देशमरणे तु दाहादिद्शाहस स्वेऽपिं मरणायाशौचमस्ति । "स्त्रकं तु प्रवक्ष्यामि मृतजन्मनिमित्तकम्" इति दश्वस्मरणात् । स्मृत्यंतरे—

" अनग्नेर्मरणात्साग्नेराशौचं दाहतः परम् । तयोः संचयनं दाहान्मृताहस्तु तिथिः स्मृता " ॥ इति । अनाहिताग्नेर्मरणाद्यपि संचयनमुक्तं **ब्रह्मपुराणे**—

" अनाहिताग्नेर्मरणाद्।हिताग्नेस्तु दाहतः । अस्थिसंचयनं कुर्यात् स्वशाखोक्तविधानतः " ॥ इत्यत्राचारतो व्यवस्था । तत्रैव—

"दाहायशौचं विज्ञेयं सर्वेषामिशहोत्रिणाम्। मरणाधेव कार्यं स्यात्संयोगो यस्य नाम्निभः"॥ इति। उयाबोऽपि——" दहनाधेव कार्यं स्यायस्य वैतानिको विधिः " इति।

अत्र केचिदाहुः—' यस्य वैतानिको विधिः ' इति स्मरणात् आहिताग्नेस्तत्पत्न्याश्चं २० वैताग्निना संस्कारे सति दाहाद्याशौचम् । तद्भावे " संयोगो यस्य नाग्निभिः " इति वचनात् मरणाद्येवानाहिताग्निमरणवदाशौचमिति ।

अन्ये तु उक्तयोर्वचनयोराहिताग्न्यनाहिताग्न्युपलक्षणत्वेन वैतानिकाग्निसंस्काराभावेऽप्या-हिताग्नेस्तत्पत्न्याश्च मरणे दहनाचेवानाहिताग्निमरणवदाशौचमित्याहु: । शिष्टाचारादिह व्यवस्था ।

रात्रौ जनमर्जुशृतिसंभवे दिननिर्णयः । रात्रौ जनमादिसंभवे अर्थरात्रात्परं जनमादौ सित २५ परादिनं पूर्वे तदुत्पत्तौ पूर्वदिनमित्येकः कल्पः । रात्रिं त्रेधा विभज्याचे भागद्दये जननादौ जाते पूर्वदिनं प्राह्यम् । उत्तरभागे परदिनमिति द्वितीयः । प्रागुदयादित्यपरः कल्पः ॥

तथी विज्ञानेश्वरीये ( ए. १४४ पं. ३१-३३ )—

- " अर्घरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥
- " रात्रिं कुर्यात् त्रिभागं तु द्दौ भागौ पूर्व एव तु । उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते मृतसूतके ॥ ३०
- " कतौ च सूतके शावे तृतीयांशः परान्वितः । आयौ द्वावंशकौ युक्तौ पूर्वणाह्नेति निश्चयः॥
- " उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्वेरी ॥
- " रात्रावेव समृत्पन्ने मृते रजसि सूतके । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावनाभ्युदितो रिवः" ॥ एतेषां च कल्पानां देश।चारेण व्यवस्था इति ।

अत एव स्वदेशाचारानुसारिणा तुण्डीरमंडलीयेन संगृहीतम्--

" त्रियामायास्तृतीयांशे यदि जन्मर्तुमृत्यवः । प्रभातादि यदि ब्वंशे पूर्वाहाद्यघमिष्यते " ॥ इति । पादोनचतुर्नाहिकारूपसंध्याकारुरहिता रात्रिस्त्रियामा । अत्राहुः—

" तृतीयभागे संप्राप्ते मलं स्यान्निशि चेत्स्रियाः । प्रभातादित्रिरात्रेण शुद्धं तस्या विनिर्दिशेत् ॥

५ " प्रत्यूषे जन्ममरणे स्यातां यदि परं दिनम्"॥ इति वृद्धपराशरस्मरणात् ।

"रात्रिं कुर्यात् त्रिभागं तु" इत्यादिवचनानि रजोमात्रविषयतया संकोचनीयानि । जन्ममरणयोस्तु अरुणोदयाद्येव दिनं ग्राह्यमिति । केचित्तु—

" सूतके मृतके चैव यदघं परिकीर्तितम् । ते चेत् सूर्योदयादर्वाग् दिनमेकं तु तद्भवेत् " ॥ इति । वचनात् — जन्ममरणयोरुदयादेव दिनं ग्राह्यामित्याहुः ।

# ५० संपर्काशोचमुक्तं स्मृतिरत्ने—

" संपर्कमशनं पानं दशरात्रं विवर्जयेत् । तत्संपर्काद्भवेदेनः शुद्धस्यापि न संशयः " ॥ इति । एनः आशौचम् । संपर्कशब्दार्थं उक्तः स्मृत्यंतरे—

" प्रेतकर्मोपदेशित्वं तत्कृतिश्चाघिभिः सह । सहवासः सपत्न्यादिसंपर्कार्थं प्रचक्षते " ॥ इति । अत्र बृहस्पतिः—

- ५५ " यस्तैः सह सिपंडोऽपि प्रकुर्याच्छयनादिकम् । बांधवोऽबांधवो वाऽपि स द्शाहेन शुध्यति" ॥ इति । द्शाहोपन्यासो द्शाहसंपर्कविषयः । यस्मिन् यस्मिन्दिने संपर्कस्तिहिनमात्रमघं भविति ॥ कादाचित्कस्पर्शे स्नानमात्रेण शुद्धिः । स्मृत्यंतरे—
  - " प्रेतकर्मणि वक्तॄणामाशौचं कर्तृवद्भवेत् । अन्यकर्मणि वक्तॄणां स्वाहाकारं विनोच्यते "॥ इति । संपर्किनिमिताशौचे विशेष उक्तः संग्रहे—
- २॰ "अधिसंपर्कतोऽशोचं भवेत्तिहनसंख्यकम् । न तत् द्रव्यक्रिया स्त्रीणां सांपर्किकमधं भवेत्'' ॥ इति । अतीताशोचविषयेऽपि क्रियाद्रव्येष्वाशोचाभावोऽतिदिष्टस्तत्रेव—

" तथा नैव क्रिया द्रव्येष्वतीतं त्रिदिनाद्यघम् " इति । अत्रांगिरा:—

"अतिक्रांते दशाहे तु पश्चाज्ञानाति चेद् गृही । त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तत् द्रव्यस्य कहिचिंत्"॥ अत्र द्रव्यमात्राशौचाभावोक्त्या स्त्रीणां क्रियायाश्चातीताशौचमस्तीत्यवगम्यते। यत्तु क्रियासाधना-

- ३५ भूतद्रव्यस्याशौचाभावोक्त्या तत्साध्यिक्रयाणामप्याशौचाभावः सिध्यतीति तन्न । कर्तुराशौचित्वेन कर्मानविकारत्वात्स्वद्रव्यसाध्यान्यकर्त्तृकिक्रियाया आशौचाभावप्रतिपाद्नं आशौचिद्रव्यस्याशौचान् भावोक्त्येव गतार्थत्वात् अन्यदीयिक्रयाया आशौचभाववचनं मुधेव स्यात् ।
  - अत एव विज्ञानेश्वरादिभिर्गृहे भवानां भार्यादीनां द्रव्याणां च संपर्काशौचाभावः द्रवस्य त्रिरात्राद्यतिक्रांताशौचाभावश्चोक्तः । अंगिराश्च—
- "आशीचं यस्य संसर्गादापतेद्गृहमेधिनः। क्रियास्तस्य विलुप्यंते श्राद्धाणां च न तद्भवेत्"॥ इति। गृहमेधिनः क्रियालोपस्तद्गृहे भवानां भार्यादीनां द्रव्याणामप्याशौचाभावश्च कण्ठरवेणोक्तः। एवं च संपर्काशौचविषये अतीताशौचविषये च क्रियायामाशौचाभावप्रतिपादकसंग्रहकारवचने प्रमाणं चिन्त्यम्।

# अन्तः शवद्यामविषये मनुः—

भ "नाबादंतः शवे ग्रामे नाधीयात्र जुहोति च। तानि विध्यंतरे कुर्यान्द्रनुरेकाद्शांतरे"॥ इति ।

१ ग्-सपीत्यादि ।

वितास्तिर्द्विगुणारित्नस्तस्मात्किष्कुस्ततो धनुः इति उक्तलक्षणैरेकादशमिर्धनुर्भिर्व्यवहिते विध्यंतरे कुर्यादित्यर्थः । आपस्तंबः (१।२।९।१४–१५)— " अंतःशवमंतश्चांढालम् " इति । स्मृत्यंतरे—

- " ग्रामस्थे शवचंडाले शुद्रावशुचिसन्निधौ । नाध्येतव्यं न भोक्तव्यं न होतव्यं कदाचन " ॥ इति । आत्रेयोऽपि----
- " अंतःशवो यदा ग्रामस्तस्मिन् ग्रामे तदालये । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं न कुर्यादिति शासनम् ॥ " श्रुतिस्मृत्योविरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी । तस्मादंतःशवे ग्रामे जुहुयाच्छ्रोतपावकम् " ॥ इति । स्मृत्यंतरे विशेषो दर्शिताः—
- " चतुःशताधिकैर्विप्रैः संपूर्णे ग्राममध्यके । विशेषं संप्रवक्ष्यामि जपहोमार्चनं प्रति ॥ " अंतःशवस्य दोषस्तु नास्ति तत्र समाचरेत् । ग्रामे नाराचविच्छिन्ने कुर्याद्भिन्नोऽथवा पथा ॥ • • • विश्यंतरे वा मृतके हरेरची समाचरेत् ।
- " अनाथानुपनीतानां प्रेतायाश्च तथा स्त्रियाः । अंतःशवस्य दोषस्तु ग्रामादौ तु न रिप्यते ॥
- " मुनीनां च यतीनां च परकायप्रवेशिनाम् । मरणं यत्र संभूतं तत्र दोषो न लिप्यते॥
- " शूद्रादीनां च मरणं संभवेद्यत्रकुत्रचित् । आशौचं गृहमात्रस्य ग्रामाशौचं न विद्यते ॥
- " कुटिके पतने चैव सर्वटे राजधानिषु । क्रमेणैवार्चनं कुर्स्याद्वक्तदोषो न विद्यते " ॥ इति । १५ संग्रहे—-
- " अंतःशवोऽशुःचिर्मामस्तत्र होमादि नाचरेत् । वीथ्यंतरे सदा कुर्यादेकादशधनुष्परे ॥
- " ग्रामे चतुःशतब्रह्मयुक्तेऽप्यंतःशवे क्रियाः । कुर्यात्स्त्रीवृषठानाथबाळार्ती चेत्यथापरे " ॥ इति । चतुःशतब्राह्मणयुक्ते ग्रामे एकादशधनुर्व्यवहितत्वाभावेऽपि कुर्यादेव ।
- " सहस्रविप्रसंपूर्णे ग्रामे तद्धिकेऽपि वा । आलयस्य समीपे तु त्रिंशदृंडांतरे मृतौ ॥
- " अर्चनस्थापनादीनि न कुर्यादेव तत्र तु ॥
- " एकवीथ्यां समारूढे एकविंशद्गृहे स्थिते। त्रिंशद्भनुषि चाधस्त्ये दैवं पित्र्यं च वर्जयेत्॥
- " पंचाशच्चापि सीमांते वैकवीथ्यां शवे साति । अर्चनं च हरेर्दानं जपहोमादि वर्जयेत् " ॥ इति स्मरणात् । स्मृत्यंतरे—
- " प्रतिष्ठादिषु कालेषु यस्मिन्ग्रामे मृतिर्भवेत् । शीघं बहिः शवं नीत्वा कर्मशेषं समापयेत् ॥
- " अग्रहारे हरेः पूजा वर्तते यत्र कुत्रचित् । अंतःशवं यदि भवेत्तदा नीत्वा ततो बहिः ।
- " तच्छवं भैस्मसाद्यावत्तावत्तंत्रेण पूजयेत्" ॥ इति

संवर्तः—" पाक्यज्ञं तथा भुक्तिं जलाहरणमेव च। न कुर्यात्तावता विप्रो यावत्तिष्ठेच्छवोत्तरा ॥

- " अज्ञानायदि भुंजीत प्रायश्चित्तं समाचरेत् "॥ इति ।
- अनुगमनाशौचम् । अनुगमनाशौचमाह पराशरः ( ३।४८)—
- " अनुगम्येच्छया प्रेतमज्ञातिं बंधुमेव वा।स्नात्वा सचैठं स्पृष्टाऽग्निं घृतं प्रारूय विद्युध्यति "॥ इति। ज्ञातयो मातृसर्पिंडाः । इतरेषां तु विहितत्वांन्न दोषः ।

**१ क्ष-**नाचारन्।

याज्ञवल्क्योऽपि (प्रा. २६)—

"ब्राह्मणेनानुगंतव्यो न शूद्रो न द्विजः कचित्।अनुगम्यांभिस स्नात्वा स्पृष्ट्वाऽग्निं धृतभुक् शुचिः"।इति । द्विजः विप्रादिः । । शूद्रो वा नानुगंतव्यः । यदि स्नेहादिना ब्राह्मणः समानोत्कृष्टजातिं प्रेतमनु-गच्छति तदा स्नानाग्निस्पर्शघृतप्राशनानि कुर्यादित्यर्थः । कवषो विशेषमाह—

५ "अनुगम्य शवं बुध्या स्नात्वा स्पृष्ट्वा हुताशनम्। सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामैर्विगुध्यति."॥ इति । प्राणायामाश्च त्रयः ।

## पुनःस्नानम् । पुनःस्नानस्वरूपमाह हारीतः--

- " आर्द्रवस्त्रं परित्यज्य जुष्कवस्त्रेण मज्जनम् । ज्ञानुगमने क्षौरे पुनःस्नानं विधीयते "॥ इति । अनुगमने एवेदं प्रायश्चित्तं नाग्ने पार्श्वयोर्वा गमने ।
- १० " प्रेतस्य पार्श्वयोखे न गंतव्यं कदाचन । तस्माद्ये तु गंतॄणामायुः क्षीणं पदेपदे ॥ "मृतस्य पश्चाद्गमने प्रायश्चित्तं विधीयते । किल्बिषाद्यगमने निष्कृतिनेीपपयते"।। इति स्मरणात् । घृतावसंभवे विशेषः स्मृत्यंतरे दार्शितः—
  - " अग्न्यभावे घृताभावे सचैठं स्नानमाचरेत् । सव्याहृत्या च गायञ्या दश कृत्वोऽभिमंत्रिताः ॥ " अर्घोजितमपः पीत्वा शुद्धिमामोति वै द्विजः " ॥ इति । बाठादिविषये जाबाछिः—
- १५ "मृतं बालं च वृद्धं चानाथं विष्रमनुर्वजित् । द्विजः स्नानेन शुध्येत घृतप्राशाभिना विना ॥ "इति । स्मृत्यंतरे---

"अनाथमनुपेतं च प्रेतं कन्यामनुवजनः । सर्ववेदं क्रतुश्रेष्ठमाचामेन घृतं पिबेत्" ॥ इति । क्षित्रियादिशवानुगमने ब्राह्मणस्य विशेषमाह पराहारः ( ३।४९-५२ )—

- " क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्वाह्मणो योऽनुगच्छति । एकाहमशुचिर्भृत्वा पंचगव्येन शृध्यति ॥
- 🦜 " शवं च वैश्यमज्ञानाद्वाह्मणो योऽनुगच्छति । कृत्वाशौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्षडाचरेत् ॥
  - " प्रेतीभूतं तु यः शूदं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बेठः। अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥
- " त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति"॥ इति । अज्ञानानमोह्याचाद्दच्छिकानुगमने त्वाङ्गिराः—"शूद्रस्य प्रेतस्य यद्दच्छयानुगमने व्राह्मणः स्रवन्ती-मासाय गायञ्या अष्टसहस्रं जिपत्वा शुध्यति । क्षत्रियानुगमने तु अर्थसहस्रम् । वैश्यानुगमने २५ पादोनम् " इति । स्मृतिरत्ने —
- " एकाहात् क्षात्रियं शुद्धिर्वेश्यं शुद्धिर्बहेन तु । शूद्धे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशक्तं पुनः "॥ एवं च सित क्षित्रियस्य वैश्यशवानुगमने एकाहं शूद्धशवानुगमने ब्रहं वैश्यस्य शूद्धशवानुगमने एकाह-मिति । विज्ञानेश्वरीये तु अनंतरानुगमने एकाहमेकांतरानुगमने पिक्षणीति । स्मृत्यर्थसारे च " स्नेहादिना जातिषूत्कृष्टजातिषु चानुगमने सचैठं स्नात्वाऽभ्रिं स्पृष्ट्वा घृतं प्राश्य पुनः स्नात्वा ३० शुध्येत् " । घृतप्राशनं शुध्यर्थमेव न भोजनस्थाने सिपंडेष्वनुगमनं विहितमेव हीनजातिषु ब्राह्मणस्य क्षित्रयानुगमने एकाहमाशौचं वैश्यानुगमने पाक्षणी शूद्धानुगमने त्रिरात्रं समुद्रगामिन्यां महानद्यां स्नात्वा प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्येत् । क्षित्रियस्य वैश्यानुगमने त्वेकाहं शूद्धानुगमने पिक्षणी वैशस्य शूद्धानुगमने त्वेकाहं शूद्धानुगमने पिक्षणी वैशस्य शूद्धानुगमने त्वेकाहं स्राह्मानामने पिक्षणी वैशस्य शूद्धानुगमने त्वेकाहं स्राह्मानित ।

व्रिजानां ग्रुद्रशवानुगमननिषेधे कदा तैः ग्रुद्रानुसर्तव्या इत्याकांक्षायामाह पाराश्चरः— " विनिर्वर्त्य यदा शूद्रा उदकांतमुपस्थिताः । द्विजैस्तदानुगंतव्या एष धर्मः सनातनः " ॥ इति । उद्कशब्देन उद्कक्रिया उच्यते। तस्या अंतः समाप्तिः। तां निर्वर्त्याशौचं परिसमाप्य यदा स्थिताः तदा द्विजैरनुगंतव्याः अनुसर्तव्याः इत्यर्थः । स्मृत्यंतरे-

"तृतीयमासादारभ्य न कुर्याद्गर्भिणीपतिः । क्षीरं शवानुगमनं दूरयात्रां प्रतिग्रहम् "॥ इति । ५

"अस्नात्वा चेद्दिशेद्ग्रामं रुमशानाद्द्दिपूर्वकम् । त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्मस्त्याद्वास्तथैव च" ॥इति ।

"संस्कारोपक्रमात्पूर्वं कामं स्नात्वा विशुध्यति । आरब्धे तु हि संस्कारे समाप्ते स्नानमाचरेत्"॥ इति । एतदसपिंडविषयम् ।

"आरंभात्प्राक् परः स्नायात्तस्य शुद्धिर्भविष्यति"इति।"सर्वेषां च सिपंडानां दहनाचैव योषिताम्"॥ इति स्मरणात् । विप्रस्य सर्ववर्णविषये संचितेऽस्थिन स्नानं संचिते त्वाचमनम् । अत्र पारस्करः-

"अस्थिसंचयनादर्वाग्रुदित्वा स्नानमाचरेत् । अंतर्दशाहे विप्रस्य तूर्ध्वमाचमनं स्प्रृतम् "॥इति । स्मृतिरत्ने---

"मृतस्य यावदस्थीनि ब्राह्मणस्याहृतानि तु । तावद्यो बान्धवस्तत्र रौति तत् बांधवैः सह ॥ " तस्य स्नानात् भवेच्छुद्धिस्ततस्त्वाचमनं स्मृतम् " ॥ इति ।

- " सचैलं स्नानमन्येषामकृते त्वस्थिसंचये । कृते तु केवलं स्नानं क्षत्रविद्शृद्धजन्मनाम् ''॥ इति । बाह्मणस्य क्षत्रियवैश्यमरणरोदने अस्थिसंचयनाद्वीगेकाहाशीचं सचैलं स्नानं च तदुःर्ध सचैल-स्नानमात्रम्। तथा च माधवीये---
- " अनस्थिसंचये विषो राति चेत्क्षत्रवैश्ययोः।तदा स्नात्वा सचैतं तु द्वितीयेऽहिन शुध्यति"॥ इति ।
- " क्रुते तु संचये विप्रः स्नानेनैव शुचिर्भवेत् ।
- " मृतमुद्दिश्य यो गच्छेत्स घृतप्राशनं चरेत् । वर्जयेत् तदहोरात्रं जपहोमार्चनादिकम् " ॥ इति ।

### विज्ञानेश्वरोऽपि--

- " मृतस्य बांधवैः सार्धं कृत्वा तु परिदेवनम् । वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं श्राद्धादिकर्म च " ॥ इति । २५ श्द्मरणे विप्रादीनामस्थिसंचयनात्प्राक् तदूर्धं चाशौचतारतम्यमाह पारस्करः—
- " अस्थिसंचयनादर्वाग्यदि विप्रोऽश्रुवान् भवेत् । मृते राह्ने गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥
- " अस्थिसंचयनादूर्ध्वमश्रुपाते द्विजातयः। अहोरात्रेण शुध्यंति सवासःक्षालनेन च ॥
- " सजातेर्दिवसादेव ज्यहात्क्षत्रियवैश्ययोः । स्पर्श विनानुगमने शूद्रे नक्तेन शुख्यिति "॥ इति । क्षात्रियवैरुययोः शूद्रमरणे रोदने ब्रहं शूद्रस्य स्वजातिश्वस्पर्शे आतुरव्यंजने अनुगमने च दिन- ५० मन्यथासंचयात् प्रागेककालः । ऊर्ध्व स्नानमेवेत्यर्थः ।

१ क्ष्-स्यांह।

असर्पिंडस्सजातीयप्रेतनिर्हरणाशौचमाह **मनुः** ( ५।१००–१०१ )—

- " असिपंडिद्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य बंधुवत् । विशुध्यिति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बांधवान् ॥
- " यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहादेव शुध्यति । अनद्गन्नमन्हैव न चेत्तस्मिन् गृहे वसेत् " ॥ इति । यः स्नेहादिना शवनिर्हरणं कृत्वा तस्यैवान्नमश्नाति तङ्गृहे च वसति तस्य दशाहेनैव शुद्धिः । यस्तु
- ५ केवलं तहुहे वसाति न पुनस्तद्न्नमश्नाति तस्य त्रिरात्रं यः पुनर्निर्हरणमात्रं न तहुहे वसति न चाश्नाति तस्यैकाह इत्यर्थः । निर्हारशब्दार्थः स्मृत्यंतरे दर्शितः—
  - " प्रेतस्य वासः स्नग्गन्धभूषणायैरलंकिया । वहनं दहनं चेति निर्हारार्थों निरुच्यते "॥ इति । संग्रहेऽपि—
  - " यः प्रमीतमलंकुर्योद्दहेद्दाथ द्हेत् द्विजम् । स ज्ञुद्धस्त्वेककालेन कालशेषं बहिर्वसेत् ॥
- ५० "ग्रामे वसन् दिनाच्छुध्येत्रयहात्प्रेतगृहे वसेत्। निर्हृत्य यो मृतान्नं च भुंके स तु दशाहतः"॥ इति । कालशेषं बहिर्वसन् दिवा निर्हरणे आनक्षत्रोद्यं रात्रावाकीद्यं ग्रामाद्वहिर्वसन्नेककालेन तत्काल-शेषण दिवामात्रेण रात्रिमात्रेण वा शुध्यति । ग्राम एव वसन् दिनेन प्रेतगृहे वसन् त्रिरात्रेण यस्तु निर्हृत्य प्रेतान्नं भुंके स प्रेतगृहे अन्यत्र वा वसन् दशाहतः शुध्यतीत्यर्थः । हारीतः—
  - " प्रेतनिर्हरणं कृत्वा आमं न विशेदा नक्षत्रदर्शनादात्रौ चेदा रविदर्शनात्ततः शुद्धः" इति ।

#### १५ अखंडादुर्शे---

- " दाहं विनालंकरणं वाहं कृत्वा दिनस्य तु । शेषेण शुद्धिरुक्तैव रात्रावप्युषि प्रवः "॥ इति । विज्ञानेश्वरीये—
- " कुच्छ्रपादोऽसिपंडस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्याद्शक्तौ नक्तमिष्यते " ॥ इति । स्मृत्यंतरे विशेषः—
- "सज्योतिस्तु बहिर्वासो रात्रौ नक्षत्रदर्शनात्। प्राशयेत्पंचगव्यं च ब्राह्मणेः स्वस्ति वाचयेत्"॥ इति।
   भरद्वाजश्च— "असिपंडशवस्य स्नानालंकरणे कृते दिवसं वहनं कृते स्नात्वा दश प्राणायामान् कृत्वा नक्षत्रदर्शनात्पूर्व प्रामाद्विहरासीत तावदेवाशौचं रात्रौ सूर्योदयात्पूर्व प्रामाद्विहरासीत । अन्यथा तद्ग्रामं प्रविष्टे शवहर्तुरेकाहं तद्गृहं प्रविष्टे ज्यहं तत्र भोजने कृते दशाहं भवति"॥ इति । पर्युषितशवादिनिर्हारे समानोदकशवनिर्हारे चाशौचम । पर्युषितशवरजस्वलासूतिकागर्भिणीवहने
   प्रायश्चित्तमुक्तं बोधायनेन—
  - " कृत्वा तु पश्चगन्यस्य प्राशनं च तथा गराम् । ग्रासं द्त्वा यथाशक्ति गायत्रीजपमाचरेत् ॥
  - " ब्राह्मणानां च वाक्येन घृताग्निस्पर्शनेन च । पुण्याहेन विशुध्येत सूत्रमन्यतु धारयेत् " ॥ इति । सपिंडानां प्रेतनिर्हरणस्य विहितत्वादाशौचाधिक्यमग्निस्पर्शादिकं च नास्तीत्याह देवलः—
  - " विहितं तु सिपंडानां प्रेतिनिर्हरणादिकम् । तेषां करोति यः कश्चित् तस्याधिक्यं न विद्यते"॥ इति ।
- समानोदकपेतवहनादौ दशाहाशौचमाह मांडव्यः—
  - " शावे च सूतके चैव ज्यहात्तृद्कदायिनः। शववाहं तु कुर्याच्चेद्दशाहांतं भवेत्क्रिया "॥ इति । आशोचमुद्कदानं च क्रिया। असंडावृशें च—

- " समानोदकाः प्रकुर्वीरन्संस्कारं वहनं यदि । द्शाहांतेन शुद्धिः स्यादित्याह भगवानभृगुः"॥ इति । भारद्वाजः—
- " यः समानोद्कं प्रेतं वहेद्वाथ दहेत वा। तस्याशौचं दशाहं स्याद्न्येषां तु ज्यहं विदुः "॥ इति । अन्येषां योनिबंधूनाम्। तथा च शंखः—"ज्यहं च योनिबंधूनामाशौचं वहनादिषु"। स्मृत्यंतरेऽपि— " शाखाशौचे दहेत्येतं पक्षिण्याशौचवान्यदि । ज्यहं मत्या ब्यहं तु स्याद्मत्या शुद्धिसाधनम्"॥ इति । ५ अन्यत्रापि—
- " पक्षिण्याशौचसंमिश्रे दहने मतिपूर्वके । आशौचिनां त्रिरात्रं स्यादिति स्मृतिविदो विदुः" ॥ इति । असवर्णश्वनिर्हारे गौतमेन विशेषो दिशेतः ( १४।२६ )—'' अवरश्चेद्वर्णः पूर्व वर्णमुपस्पृशेत । पूर्वो वा अवरं तत्र शावोक्तमाशौचम् " इति । उपस्पर्शनं निर्हरणम् । वृद्धपराशरः—
- " योऽसवर्णं तु मूल्येन नीत्वा प्रेतं दहेन्नरः । आशौचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं सदा " ॥ इति । १० एतदापदि दृष्टव्यम् । अनापदि तु व्याघ्रः—
- " अवरश्चेत्परं वर्णं परो वाप्यवरं यदि । वहेच्च शावमाशौचं दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत् " ॥ इति । स्नेहादिना विजातीयशवनिर्हारे शवजात्युक्तमाशौचम् । भृतिग्रहणे द्विगुणमित्यर्थः ।

हारीतश्च-- " दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत् " ॥ इति ।

# अर्थलोभेन सवर्णशाववाहनादावापि तद्वर्णाशौचमाह व्योसः-

" यदि निर्हरित प्रेतं प्रलोभाकांतमानसः । द्शाहेन द्विजः शुध्येत् द्वाद्शाहेन भूमिपः ॥

" अर्धमासेन वैश्यस्तु श्रूद्रो मासेन शुध्यति"॥ इति ।

মুद्रेण विप्रश्नवनिर्हरणं न कारयेदित्याह मनुः ( ५।१०४ )—

"न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण हारयेत् । अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदृषिता,"॥ इति । आहूतिः शवाहुतिः । अत्र स्वेषु तिष्ठत्स्वत्यविवक्षितम् । अस्वर्गत्वदोषश्रवणात् । **यमोऽपि—** २०

" न शुद्रो यजमानं वै प्रेतीभूतं समुद्रहेत् । यस्यानयति शुद्रोऽप्रिं तृणं काष्टं हवींषि च ॥

" प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते "॥ इति ।

गर्भवतः ब्रह्मचारिणश्च पित्रायन्यश्चवनिर्हरणनिषेधः । मनुः---

" दहनं वहनं वापि प्रेतस्यान्यस्य गर्भवान् । न कुर्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सद्गा ॥

### देवलः--

- "ब्रह्मचारी न कुर्वीत शवदाहादिकाः क्रियाः। यदि कुर्यात्ततः क्रुच्छ्रं पुनःसंस्कारमेव च " ॥ इति । तस्यैव पित्रादिवहनादौ व्रतलोपो नास्तीत्याहतुः मनुदेवलौ—
- " आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु व्रती प्रेतं न व्रतेन वियुज्यते"॥ भृगुः—"मातामहं मातुरुं च तत्पत्न्यौ चानपत्यके। व्रती संस्कुरुते यत्र व्रतरुपो न विद्यते"॥ इति । ३ भाधवीये—
- " आचार्यं स्वमुपाध्यायं गुरुं वा पितरं च वा । मातरं वा स्वयं दग्ध्वा व्रतस्थस्तत्र भोजनम् ॥

" क्वत्वा पतित यत्तस्मात्प्रेतान्नं तु न भक्षयेत्।

"अन्यत्र भोजनं कुर्यान्न च तैः सह संवसेत् । एकाहमशुचिर्भृत्वा द्वितीयेऽहिन शुध्यिते"॥
निर्हारदिनमात्रभेवाशुचिर्द्वितीयादिदिवसेषु प्रेतकृत्योत्तरकालं स्नानाच्छुध्यतीत्यर्थः॥

विसन्धः ( २३।७-८ )--- "बह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः"॥ इति । ५ अनाथबाह्मणबहुनाद्दौ सद्यःशौचं विद्धाति पराशरः ( ३।४५-४७ )---

- " अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्याल्लभंति ते ॥
- " न तेषामञ्जूभं किंचित्पापं वा अभकर्मणाम् । जलावगाहनं तेषां सद्यःशौचं विधियते " ॥ इति ।
- " असगोत्रमबंधुं च प्रेतीभूतं द्विजोत्तमम् । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति" ॥ इति । बंधुमित्रादिरहितब्राह्मणबहनस्पर्शनदृहनादौ स्नानप्राणायामाभ्यां शुद्धिरित्यर्थः । अग्नि-१० स्पर्शोऽपि कर्तव्यः । तदुक्तमंगिरसा—
  - ्रस्थात्राच कराज्यः । राष्ट्रसम्बागस्याः " गः स्थितिसीते प्रेतम्बागस्याः स्थानन्। स्नातना समेने स्पष्टत
  - " यः कश्चिन्निर्हरेत् प्रेतमसिपंडः कथंचन। स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वाऽग्निं तस्मिन्नेव क्षणे शुचिः"॥ इति । याज्ञवल्क्यः (प्रा. १४)—
- "प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामि । इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात् "॥ इति । निंबपत्रदंशनादिवेश्मप्रवेशनांतं कर्म न केवलं ज्ञातीनामि तु स्नेहादिना प्रेतनिर्हरणं कुर्वतामि १५ भवति । आशौचं च यथोक्तं भवति । धर्मार्थं प्रेतनिर्हरणं कुर्वतां परेषां तु तत्क्षणात् स्नान-प्राणायामाभ्यामेव शुद्धिरित्यर्थः । वृद्धपराशरः—
  - " प्रेतस्पर्शनसंस्कारैर्बाह्मणो नेव दुष्यति । वोदा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विशुध्यति"॥ इति । बाह्मे—
- " अनार्थ ब्राह्मणं द्रश्वा क्षत्रियं वैश्यमेव वा । पितृमधान्महायज्ञफलमामोति मानवः ॥ <sup>१०</sup> " संन्यासिनां तु संस्कर्तुर्नाशोत्त्वं नोद्किक्रया । अश्वमधफलं तत्र भवेश्वास्त्यत्र संशयः " ॥ इति । बोधायनश्च—
  - " सर्वसंगनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कुर्यान्नाशौचं नोदकक्रिया ॥
- "ये वहंति महात्मानं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा द्विजातयः । हयमेधफलं तेषामस्तीत्येवं विदुर्बुधाः " ॥ संग्रहं "यतीन्द्रानाथनिर्हारे सवःशुद्धिर्महाफलम् " इति । स्मृत्यर्थसारे तु धर्मार्थक्षवनिर्हरणे २५ स्नानालंकारवहनदहनादिके कृते द्विजानां सचैलस्नानात् सवःशुद्धिः । महापुण्यं शुभं चायुश्च भवति । तत्राप्यनाथपेतनिर्हरणे अनंतं पुण्यं शुभं चायुश्च वर्धते । धर्मार्थमृत्कृष्टजातिप्रेतनिर्हरणे सर्वेषां सचैलस्नानाच्छुद्धः । धर्मार्थं स्वजातिप्रेतनिर्हरणे सचेलस्नानप्राणायामैः शुद्धः । धर्मार्थं हिनजातिप्रेतनिर्हरणे सर्वेषां सचैलं सचैलं सर्वेषां सचैलं स्वात्वा निम्बपत्रभक्षणादिगृहप्रवेशनांते कृते शुद्धः " इति । स्मृत्यंतरे —
- " ऊह्यमानं शवं दृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् । अलंकृतं शवं दृष्ट्वा सचैलः स्नानमाचरेत् ।
   " आचम्य केवलं प्रेतं दृष्ट्वा काष्ठवदाचरेत्" । इति । काष्ठवदाचरणं जलावगाहनम् ।

बसिष्ठः ( २३।२५-२६ )—

" मानुषास्थि स्निग्धं स्पृद्घा त्रिरात्रमाशौचं अस्निग्धे त्वहोरात्रभित्येतद्र्वुद्धिपूर्वविषयम्"। अबुद्धिपूर्वविषयम् नारं स्पृद्घास्थिसस्नेहं स्नात्वा विद्रो विशुध्यति " इति । " आचम्येव तु निःस्नेहं गां स्पृद्घा वीक्ष्यं वा रविम् " इति । चंद्रिकायाम् — " जनने मरणे चैव वपनं द्शमेऽहनि । आतस्मान्नाधिकारी स्यादाशौचं सर्वदा भवेत् ॥

" तैलाभ्यंगे तथा वांते इमश्रुकर्मणि मैथुनं । अनाचम्योच्चरिन्वप्रस्निरात्रमशुचिर्भवेत् " ॥ उच्चरन्पुरीषोत्सर्गं कुर्विन्नत्यर्थः । एवमादीन्यन्यान्यपि आशौचनिमित्तानि द्रष्टव्यानि ॥

आशौचिनो वर्जनीयमुक्तं । संग्रहे---

" न विशोद्देवतागारं न कुर्योद्धंदनायपि । मंदिरं न प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य फलं शृणु ॥

"वंडालयोनिमासाद्य जन्मानि नव पंच च । भविष्यति वरारोहे व्याधिक्र्रोऽतिनिष्ठुरः " ॥ इति । १० आशौचिस्पर्शे विंबस्य संप्रोक्षणमाह **शौनकः**—

" चंडालस्तिकोद्क्याशावस्तकदूषिते । निमित्ते समनुप्राप्य सद्यः कृत्वा समर्चयेत्" ॥ अभिवादनस्य निषेधमाह आपस्तंबः ( १।४।१४।१८-२० )—"अप्रयतेन नाभिवाद्यम् । तथा प्रयताय । अप्रयतश्च न प्रत्याभिवदेत् " ॥ इति । एकाद्रश्चपवासस्यावर्जनीयत्वमुक्तं पुराणे— " सूतके तु नरः स्नात्वा प्रणम्य शिरसा हिस्म । एकाद्रश्यां न मुंजीत व्रतमेतन्न लुप्यते ॥ " मृतकेऽपि न भुञ्जीत एकाद्श्यां सदा नरः" ॥ इति । विष्णुरहस्ये च—

"सूतके मृतके वाऽपि न त्याज्यं द्वादशीवतम् । एकादशीवतं कुर्यान्नित्यं काम्यं तु वर्जयेत्" ॥ इति । शायाशौचिनां नियमविशेषमाह मनुः ( ५।७२ )—

" अक्षारत्वणान्नाः स्युः निमज्जेयुश्च तेऽन्वहम्। मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथिक्क्षितौ "॥ याज्ञवल्क्योऽपि ( प्रा. १६ )—

"क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक्कितौ । पिंडयज्ञावृता देयं प्रेतायात्रं दिनत्रयम्"॥ इति । क्रीतमयाचितलब्धं वा अशनं येषां ते क्रीतलब्धाशना भवेयुरिति वाक्यशेषः । क्रीतलब्धाशनिन-यमात्तद्लाभे अशनमर्थात्सिद्धम् । अत एव विसिष्ठः (४।१४-१५)—"अधप्रस्तरे ज्यहमनश्चन्त आसीरन् । क्रीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन् " इति । अधप्रस्तरः आशौचिनां शयनार्थं तृणप्रस्तरः ॥ गौतमोऽपि (१४।२४)—" अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे " इति । अघांतकृत्यमाह मनुः ( ५।९८ )---

"विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्व क्षात्रियो वाहनायुषम् । वैश्यः प्रतोदं रिश्मं वा यष्टिं शूदः कृतिक्रियः"॥इति । अस्यार्थोऽभिहितो विज्ञानेश्वरेण (ए. १८७ पं. ८-१०)—"विप्रोऽनुभूताशौचकालः कृतिक्रियः कृतिस्तानः हस्तेनापः स्पृष्ट्वेव शुध्यति । स्पृष्ट्वेति स्पर्शनिक्रियेवोच्यते । न स्नानमाचमनं वा। वाहनादिषु ५ तस्यैवानुषंगात्" । श्रुतिरिपि—" अघांते अघभाजः संभवे स्नात्वा ग्रामं प्रविशेयुः " ॥ इति । जननमरणाशौचांते आशौचिनः संगवे स्नात्वा गृहं प्रविशेयुरित्यर्थः । तथा च स्मृत्यंतरे—
" मृते च सूतके चांते संगवे स्नानमाचरेत् । संगवात्परतः स्नानमार्तवेषु विशिष्यते " ॥ इति । संवर्तः—

" आशौचे निर्गते कुर्याद्गृहसंमार्गलेपने । सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धिः पुण्याहवाचनैः" ॥ १० **संग्र**हे च

" आशौचांते कृतस्नानः स्वस्तिवचनपूर्वकम् । ब्राह्मणान् भोजयेत्तत्र शुद्धये विष्णुतुष्टये " ॥ इति । इति वैद्यनाथदीक्षितविरचिते स्मृतिमुक्ताफले "आशौचनिरूपणं" नाम तृतीयः परिच्छेदः॥ हरिः ओम् ॥

शके १७६५ शोभकुन्नामसंवत्सरे ज्येष्ठकृष्णापंचम्यां भृगुवासरे तिह्नि इदं पुस्तकं समाप्तम् ॥ १५ श्रीयवतेश्वरार्पणमस्तु ॥